### ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु

स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे । अवताखरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः॥

--स्वामी विवेकानन्द ।

भगवान् श्रीरामङ्ख्य परमहंस देव की यह अपार दया और अहेतुकी कृषा है कि उन्होंने अपना अपूर्व और अलैकिक जीवन-चरित्र हिन्दीभाषी पाठकों के समध रखने में सुझे निमित्त अनाया।

स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दियेउ । अस विचारि महराज, तनुपुछकित हरिंत हिये ॥

में किस मुंह से अपने इस सीभाग्य का वर्णन कहूँ। इस् कळहपूर्ण चिल्रयुगी संसार में सर्वधमसमन्यय और विश्वबंकुत्व स्थापित करनेवाले, मुक्तदहरत से परमास्त्रवर्धन का दान देने वाले, साक्षात् श्री भगवान् के उन महामहिम-सुगावतार की सुति में केंद्रे कहूँ और उनके प्रति किस प्रकार कृतज्ञता मुक्तदित कहूँ।

हे भगवन् । यह तेरा "लीलामृत" चरित्र ही तेरे चरणों में नतमस्तक हो समयेग करता हूँ ।

हुर्ग, थावण ग्रुक्ट १३ संबत् १९९४ विनीत-

### प्रक्षियन

श्रीरामकुष्ण परमहस का जीवन चरित्र धर्म के ब्यवहारिक आचरण का विवरण है। उनका जीवन-चरित्र हमें ईस्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है। उनके चरित्र को पढ़नेवाला मतुष्य इस निश्चय को प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य हैं और शेप सब मिथ्या-श्रम—है । श्रीरामकृष्ण ईरवरख की सजीव मूर्ति थे। उनके बाक्य निसी निरे विद्वान् (कोरे विद्यावान्) के ही कथन नहीं हैं, वरन् वे उनके जीवन-प्रन्थ के पृष्ट हैं। उन बाक्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने ही अनुभवों को प्रकट किया है। इसी कारण उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता है वह चिरस्यायी होता है । इस सन्देहवादी युग में श्रोरामकृष्ण सजीव और ज्वलन्त थार्मिक विश्वास के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रों स्त्री—पुरुषों की आत्मा को शान्ति प्राप्त हुई है जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से बंचित रहना पड़ता । श्रीरामकृष्ण का चरित्र अर्हिसा का प्रत्यक्ष पाठ है। उनका अपार प्रेम किसी भौगोलिक अथवा अन्य सीमा के भौतर परिमित या आवद्ध नहीं था । मेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिव्य प्रेम इस जीवन-चरित्र के सभी पाठकों को अन्त-स्फूर्ति दे।

सावरमती, मार्गशीर्पकृष्ण १ विक्रम संवत १९८१

मो. क. गांधी

#### वक्तव्य

भगवान् की कृपा से 'श्रीरामकृग्गळीलामृत' का यह तृतीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह पुस्तक स्व. न. रा. परांजये कृत मराठी पुस्तक का अनुवाद है, 'जिसकी सामग्री स्वामी शारदानन्द (श्रीरामकृग्ग के एक प्रमुख शिष्य) कृत वंगाली पुस्तक 'श्रीरामकृग्गळीला-प्रसंग 'से ली गई है। इसके अतिरिक्त कई विदवसनीय अंग्रजी तथा वंगाली प्रन्यों और लेगो की भी सहायता ली गई है। उन सब की सुची इस पुस्तक में सम्मिलत है।

भी पं. हारकानायजी तिवारी, बी. ए., एल-एल. बी., हुगं, म. प्र. ने वडी लगन और श्रद्धा के साथ यह अनुवाद किया है। उनके इसी अथक परिश्रम का यह फल है कि हमें प्रस्तुत पुस्तक इस रूप में प्राप्त हुई। श्री तिवारीजी के इस सराहनीय कार्य के लिए इस उनके परम इतज़ हैं।

आशा है यह पुस्तक पाठवों को प्रिय लगकर अपना उद्देश पूर्ण करने में सफल होगी।

नागपुर, जन्माद्रमी, सा. ४-९-१९५० {

प्रकाशक

#### प्रस्तावना

१. भगवान् श्रीरामकृष्ण देव जैसे पहुँचे हुए अत्यन्त थेष्ट महापुरप के चित्र को ठीक समझाना आसम्मव है। जब स्वयं उनके प्रमुख शिष्य स्वामी चियकानन्द कहते हैं कि "उनके चित्र को में भी अच्छी तरह नहीं समझ सका" तब मुझ कैसे मनुष्य के लिए उस चित्र को लोगों को समझाने का प्रयत्न करना तथा उसशी प्रस्तावना जियना कितना कितन कित्र कित्र है। तथापि श्रीरामकृष्ण की कृषा पर भरोता रखहर तथा श्री गोस्तामी तुल्लीदासची की निम्नलिखित पंक्तियों को हर्यगम करके में यह साहस कर रहा हूं:—

"निज निज मति सुनि हरिगुण गावहिँ । निगम शेप शिव पार न पावहिँ॥ तुमिहिं आदि खग मसक प्रजन्ता । नम उड़ाहि निर्हे पावहिं अन्ता ॥ तिमि रपुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोई पाव कि घाहा ॥"

२. प्रस्तावना का अर्थ है—प्रन्य और उसके विषय के सम्बन्ध म संक्षेप में ही जानकारी प्राप्त करा देना । प्रस्तुत प्रन्य का विषय है—प्रमावान् भीरामकृता । इनके सम्बन्ध में यदि यही पर हमें संक्षेप में ही छुठ कहना है तो इतना ही कह सकते हैं कि जिन्होंने पूर्वापर तोयनिधि के अवगाहन करने वाले नगराज के समान वैदिक और अविदिक सम्बन्ध का हल्डा फहरा दिश्य, जिन्होंने कालनिद्रा में मान सोए हुए भारत को 'उत्तिगृत' 'जावत' की दुंदुभि-निनाद से जगाकर और पौरय के महामन्त्र की दीक्षा देकर उसके ध्येय का दर्शन करा दिया; जिन्होंने भोगैकनिष्ठ पाश्वारय जगत् में 'त्याग' जी सजुल गीता गाकर उपकी विचार धारा में झानित उत्तव कर दी, उन्हीं पुण्यत्लोक श्रीमद्विसानन्द स्वामीजी के ये सद्गुरु है। ताजमहल की सुन्दर और विचित्र कित्यक्ता को देशकर मनुष्य का मन आरर्जयविन्त हो जाता है और भन म सुरत्त यह विचार उठने लगता है कि निवने ऐसी विशाल सरीगरी की वन्यना तथा निर्मित भी वह मनुष्य कमा रहा होगा। साथ हो उत्त व्यक्ति की वालने मी हमें उन्नुक्ता भी उत्तव हो जाती है। वृद्ध वैद्यी ही अवस्था यहां भी है। यस म प्रदत्त उठता है कि जगन्तिस्व निवज्यक्षीतिमान यतिश्वर स्वामी विवेदननन्दनी जार ऐसे ह, तव उनके ज्ञानदाता सुरहेव देशे रहे होंगे।

३ "अवतारवरिष्ठाय रामकृत्याय" वो पडवर सम्भव है यह मालूम हो वि अपने सदगुर के सम्बन्ध में स्वामी विवेशानन्दत्ती ने भवित के आवेश में यह उद्गार निकाला है। प्रत्येक सच्छिष्य अपने गुरु के सम्बन्ध में यही क्हेगा भी, पर बुछ विचार करने से पता लगेगा कि यह केवल आवेशोदार नहीं है. उसमें तो गृद अर्थ है। यदि हम एक ही प्रशार के और बराबर बरावर मृत्यवाले बुद्ध हीरों को सामने रखकर उनमें तुलना करने बैठें, तो यह पता लगेगा कि सभी एक से एक बटकर हैं। जाति और मून्य एक होने पर भी प्रत्येक में दुछ न दुछ "अपूर्वता" है। बोई वजन में इलका हे तो तेज में उज्जवल है, बोई तेज में सौम्य है तो आइति में मुन्दर ई, तो बोई सब प्रकार अलीकिक है-इस प्रकार के भेद दिखाई देंगे। स्वय अपने विशिष्ट गुर्जो के कारण सभी अपूर्व होते हैं, परन्तु एक की "अपूर्वता" दूसरे में नहीं रहने के कारण यह उन गुणों में तो दूसरों से ऊँचा ही सिद्ध होता है। वैसे ही यहाँ भी जातिये। ईस्वर के अनेक अवतार हुए हैं और स्वय अपनी "अपूर्वता" में प्रत्येक वरिष्ठ है। भगवान् श्रीरामकृष्ण की अपूर्वता क्रिसेंस है, यह पता लगने पर हमें भी "अवदारवरिष्टाय रामकृष्णाय ते नम "ही कहना पहेगा ।

४ यह शास्त्र-सम्मत बात है कि भगवान् धर्मसम्बादनार्ध्र पुन पुन अवतार केते हैं और उन अनतारों के द्वारा नये युगधर्म का प्रवर्तन होता है ! प्रयोध अवतार भूतवाल का पलरतहर है और मिविष्यकाल उसमें बीजहण में अन्तिनिहित रहता है। योग्य मानव-क्षेत्र में उस बीज को डालकर भविष्य काल की जन्म देना ही अवतार का कार्य होता है। अर्थात् यह बीज उम समय के जगत् के लिए अर्यन्त आदर्यक होता है। आधुनिक काल में मोनव जाति क्षिय दिया की ओर जा रही है, इस बात पर यदि हम दृष्ट डाल तो यह समझ में आ जावेगा कि भविष्य में की सुगधर्म की आवर्यक्रा है। जज वही युगधर्म भगवान् औरामदृष्ट के चिरित में उतरा हुआ दिखाई देता है, तो वे धर्मसम्बाप्यार्थ अनतीर्थ हुए ह यह सत्य स्पष्ट हप प्रीति हो जाता है।

५ मनुष्य की कल्पना जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक अनन्त विश्वमाला का निरीक्षण करने से दिखाई डेता है कि इस परम मुन्दर रचना में सभी छोडे वड विश्व परमाण अपने अपने स्थान में स्थतन्त्र होते हुए-इस स्थतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करनेवाले नियमों के कारणस्वतन्त्र रहते हुए भी-आपस में इम तरह बंधे हुए हु कि वे एक दूसरे के साथ एक नीय होकर तथा मिलवर, एक ही वस्त बन गए हैं । अनेकता में एकता तथा एक्ता में अनेकता हा विश्व का रहस्य है। एक ही अद्वितीय सत्ता इन भित्र भित्र रूपों में प्रशासमान हे और इसीमें विस्वरचना का सौन्दर्य है। अल्पज्ञ मनुष्य इस विस्व रहस्य यो जान ले और तदबुहुप ही अपने कुरम्ब की रचना करे, इसीमें मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही उसके ऐहिक कर्तव्य वी चरम सीमा है। यह बात हद्गत अन्त स्फर्ति से आर्य जाति की समझ में आ गई थी और उसी के अनुरूप उसने अपनी संस्कृति को उन्नत बनाया। पर्न्तु जब नवीन मानव वश का निर्माण हुआ, उसे नई नई सस्कृतिया प्राप्त हुई और उन्हीं सस्कृतियो द्वारा उत्मान्त होकर आयतर जगत् वर्तमान स्थिति में पहुँचा तब कहीं उसे आर्य-सस्कृति पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हुई और उन्हें इस विश्वसत्य का आभाश होने लगा । Liberty, Equality, Fraternity, Democracy, Republicanism Self-Determination

ये सब दसी आभास के ही खेल हैं। क्रमश इस विद्वर्चना का बहुत सा अनुकरण शासन विभाग में विया गया, और आप यह बात अमेरिका क समुक्त राज्य की शासन पदति में हमें दिखाई देशी है । धीरे धीरे अन्य मानग-जातियाँ भी इसका अनुमरण करेंगी। जैसे बाध व्यवहार में यह कार्य हुआ, उसा तरह धर्म क्षेत्र में भी होना चाहिए और भित्र भिन्न धर्म अपने तई पूर्ग स्वतन्त्र तथा पुषक रहते हुए भी एक साथ मिलकर एक समन्वय स्वरूप विदव रुमें की पृष्टि कर उसनी और अग्रसर हों। अब यह बात मानव जाति के हिल भी दृष्टि से अत्यन्त आवस्यक हो गई है। ससार के सभी विचारशील पुरुषों की इस बात का निर्वय हो चुका है। सभी धर्म एक ही सदस्तु को प्राप्त कराने बाले भिन्न भिन्न मार्ग है, इसल्ए एक को दूसरे से द्वेप नहीं करना चाहिये, बरन अपनी अपनी धर्मकथा में दी रहकर अपनी अपनी उन्नति करनी चाहिये और अन्य धर्मों के प्रति उदासीन रहना चाहिए-यही बात सर्वत्र बुद्धिमानों के लखादि से भी धानित होने लगी हैं, और बैमा ही आचरण करने की और धीरे थीरे सभी की प्रमृत्ति भी होती जा रही ह । परन्तु उसमें एक दभी यह था कि इस धारणा के कारण भित्त भिन्न सता के सम्बन्ध में लोगों के सन में उपेक्षा उरपन्न होती थी और आरमीयता के सभाव में परस्पर प्रेम उरपन्न होने का कोई मार्ग ही नहीं था। एसी आत्मीयता वर अनुभव कराने के लिए कोई साबन न था कि भिन्न भिन्न धर्मेवाले अपने अपने धर्म में रहते हुए भी एक दूसरे के सहधर्मी ह तथा उन सब का उद्गम स्वान एक ही है।

इसी वसी नो दूर करने के लिए समयान औरामकरण वा अवतार हुआ। अध बाली त्वी के प्रत्यन सहजार में निवस्तर रहते हुए तथा उननी हुआ। अध बाली त्वी के प्रत्यन सहजार में निवस्तर रहते हुए तथा उननी हुआ से प्राता को प्राप्त करके भी मित्र मित्र धर्मों के निवसातुवार वीक्षा लगर, दन वन संस्त के प्रत्यक आवादण करने वो उननी अन्मूत लीला को देखार मन वलका में पर जाता है। हमारे सामने सह प्रत्न सहज हो छठता है कि उन्हें सुस्त बात अध्यक्ष अनुसव हीत हुए भी कि वो तुष्ट है थीजगदरम हो है, जहाँ कि राह पर वह सम खाया हमारी सामने सुर प्रता का प्रत्यक्ष अनुसव होता हुए भी कि वो तुष्ट है थीजगदरम हो है, जहाँ कि राह सम खाया हमारी सामने स्वातर प्रता हमी

तरह नहीं मिलता है, परन्तु इसीमें तो उनके अवतार की अपूर्वता है। श्रीराम-कृष्ण का चरित्र एव उनका उपदेश ससार के भावी युगधर्म का सूत्रमय अवतार है। भविष्य में केवल उसका विस्तार तथा स्पष्टीकरण होना शेप है। 'जितने मत उतने मार्ग, ' 'सभी मार्ग एक ही ईस्वर की ओर ले जाते हैं, '—इस युगधर्म का जो अनुसरण करेगा वह अपने ही धर्म में रहकर अन्य धर्मावल-म्बियों के सम्बन्ध में विरवयन्धृत्व का अनुभव कर सकेगा। भिन्नता में अभि-न्नता किम प्रकार होती है, इसका उन्हें अनभव हो जाता है। हिन्दू धर्म के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अनुसार साधना करके उनमें सिद्धि प्राप्तकर भगवान श्रीरामकृष्य विधिनियेधातीत परमहसावस्था में प्रतिष्ठित हुए थे । इसके परचात् उन्होंने इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों की लौकिक दीक्षा लेकर उनकी यथाविधि साधना कर इस सत्य की साक्षात् उपलब्धि कर ली थी कि सभी धर्म उस एक ही अदितीय परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न धर्माव-लम्बियों को औरामकृष्ण में स्वधर्मीय आदर्श ग्रह की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अपने अपने विशिष्ट धर्म को नष्ट न करके परस्पर एक दूसरे में आतुभाव का अनुमव करना उन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया । इसीमे उनके अवतारत्व की अपूर्वता है। उन्होंने इस प्रशर अपने आचरण द्वारा प्रत्यक्ष सभी धर्मी का समन्वय कर दिखाया है जो बात अन्य किन्हीं अवतारों में नहीं दिखाई देती । इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें इरएक धर्म की लीकिक दीक्षा लेना ही आवर्यक था, क्योंकि उसके निना लोग उन्हें प्रत्यक्ष अपने निजी धर्म का नहीं समझ समते थे। ईस्वर दर्शन के उपरान्त भिन्न भिन्न धर्मों की प्रत्यक्ष दीक्षा लेकर प्रत्येक धर्म में बताई हुई साधना करने का उन्होंने जो प्रचण्ड प्रयत्न किया उसका इसी दांध्र से विचार करने पर हमारे प्रश्न का समाधान हो जाता है।

६ इस प्रवार ससार को भावी वुगधर्म का सून्रपाठ सिखाने के लिए भगवान् का जो यह अलौक्कि चरित्र हुआ उसका परिशीळन करने से हमें जो उपदेश प्राप्त होगा उसका यदि हम यथाशक्ति आचरण पर सके तो निरुचय ही इसाल बड़ा कन्याग होगा।

- श्रीरामकृष्ण का नियम था कि "प्रत्येक बान में द्याहत-मर्यादा का पालन करना चाहिए। " यह नियम उनके आध्यारिमक चरित्र में भी पूर्ण रूप से दिखाई देता है। मुमुखु, सापक और सिद्ध के बम से ही उन्होंने अपनी सभी लीलाएँ वीं । यह प्राय सभी मानते हे कि इस विस्व का सचालक और नियन्ता कोई ईश्वर होना चाहिए । उन्हें इतने से ही समाधान हो जाता है । पर औरामकृष्य को कैनल इतने से ही सन्तोप नहीं हुआ। उनका यह रढ विस्वास था कि " यदि ईस्वर हैं ही तो वे अन्य सब वस्तुओं के समान व्यव-हार्थभी होने चाहिए। सगुग मृष्टि के अतीत तो वे है ही, पर यदि सगुग सुष्टि को बही चलाते हैं तो अन्य सब वस्तओं के समान वह परमार्थ वस्तु भी प्रत्यक्ष व्यवहार्य होगी। अतएव उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी क्यों न होना चाहिए" -इस प्रकार की अशान्ति या व्याङ्गणता उनके चित्त में उत्पन्न हुई और यही चनकी सुमुक्ष दशा है। इसी एक व्याङ्कता के कारण वे साधन चतुष्टय-सम्पन्न हुए ह । हम सामान्य जीवों को उसके सम्पन्ध में विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। पर उनके मुमुनु और साधक-भाव इमारी शिक्षा के लिए ही हैं, अत उनके इन भागों से हमें क्या सीखना चाहिए, यही हम देखे। केवल "ईररर है" ऐसा बौद्धिक समाधान न मानकर वे व्यवहार्य देसे हो सकते हैं, इमका विचार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए—और यही उनकी मुमक्ष दशा की शिक्षा है।
  - ८ ईस्तर-प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं जो अनेक साधनाएँ तथा रोमाच उत्यंत्र वरनेवाली उप तपस्या को और जो जो अनुमद प्राप्त किए, वे सब स्मारे लिए यदावि असम्भव हैं तथापि उनके फलस्वस्य उन्होंने जो निश्चयासमक निम्नालिखित तस्य बताए हूं वे हमारे लिए अस्वस्त उपयोगी हैं
    - १. ईश्वर हैं।

#### प्रस्तावना

- जो कुछ ई और जो होता है वह सब उन्हीं के करने से होता हैं। अत
  - २ पूर्ण रूप से उनमी शरण में जाना ही योग्य और हितकर है।
- ४ इतना जानकर इस भावना को अधिकाधिक बट्टाना ही मनुख्य का मुख्य कर्तव्य है।

इन चार तस्तों का निर्चय उन्होंने साधक अवस्था में विया । और साथ ही साथ उन्होंने यह भी दिखाया कि इस निर्चय बुद्धि से चरुनेवाले का आचरण भीरे भीरे विद्धित मार्ग से विशेष्ट्रचंक केंस होता है। अफ्रेनण्यता और आजस्य को दूर करने के लिए ईर्स्सार्थण बुद्धि से प्रचण्ड यस्त करना, और नीतोक्षक कमेंयोग का रहस्य है—उसे भी उन्होंने स्पष्ट कर दियाया । करूत को नीतोक्षक कमेंयोग का रहस्य है—उसे भी उन्होंने स्पष्ट कर दियाया । करूत को निर्चय के मिन्स्य केंस नेपार का स्थान केंक्छ मन हारा ही नहीं, वरन् प्रस्थक शरीर द्वारा भी क्या जा सकता है, उपर बताई हुई बुद्धि का एक घार इड निश्चय हो आने पर मनुष्य ने फ्रिसी भी परिस्थित में दियन-वाया नहीं हो सक्ती बरन् परिस्थित ही उसके अनुष्टुल वन जाती है और साक्षात् अपरीक्षानुमृति भी केंग्र चालत करण में मिन्स की निर्चार की सकती है। बुद्धि में शान, अन्त करण में मिन्स की रीर शरीर म कलीपत प्रचण्ड कर्मस्कृति—इस वर्तमान परिवर्तित परिस्थित में इन सबरी किताने जयरदरस आवस्थलना है, इस रियय की विक्षा उन्होंने दी। वुकेलना का स्थान करके धीर्यवान वनने का उन्होंने उपरेश दिया।

९. परन्तु केवल मुंह द्वारा कहने से उपरोक्त बुद्धि निरम्थ नहीं हो सकता । कहुणा मनुष्य की धेर्य-हाकित कम हो जाती है और मोह, विपाद, आपित आदि के चपेटों के कारण बेचारे जीव को यदि कोई सहायता प्राप्त मनुर्दू, तो, प्रसुर, आसे, बदुम, असर्फ्य, तो, जाता, है, पेऐ, मसर्फ्य, करे, सर्व मार सीपरूर वह वह करवान के तो उमे

यदि पाठकों का ध्यान औरामक्ष्य के उदार चरित्र की ओर आकृष्ट हो समा तो में अपने परिध्रम को सार्थक मानेंगा।

इस चरित्र में स्थान स्थान पर "हम बोले", "हमें उन्होंने यताया" आदि नाक्यों में 'हम' शब्द मूळ दगला प्रत्यवार का है। 'हम' शब्द वा खपयोग उन्होंने श्रीरामवृष्ण के निष्यों के लिए क्यिया है।

१२ इस प्रशार (१) सब धर्म एक ही ध्येय की ओर पहुँचने के मिल्र भिल्न मार्ग हैं। (२) ईश्वर, मगल प्रह के समुद्र के समान, केवल अनुमान करने की यस्तु नहीं है, ते तो इन्द्रियातीत भाव से प्रयक्ष अनुमान करने की वस्तु ही और (३) किसी भी करवान को लेकर उसे केवल करना चीहिए—इसीमें साधक में यहा वा भीन है—इस भावत्रमाली को ससार को ने के लिए भावान् राम-इस्म की अपन स्थान के साथ की समार को ने के लिए भावान् राम-इस्म की प्रत्य लीला पाठकों के सामने रखी जाती है। यह तो भगवान के अस्वम्य समर्थ अवतार का चरित्र है—बड़ा ही अमोध है। जिमके जिसके बान में पहुँचेया, उस्मा बुछ न बुछ कस्याण अवस्य करेगा। इसमें निसी प्रकार की श्रीका नहीं है। इतना क्याणप्रद विवय प्राप्त होने के बारण में स्वयं अपने को क्या भागवताली समझता हूँ और इस वैदिक राष्ट्र के जिए तथा उसके अंगरवस्य स्था अपने लिए भी निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए इस पृथ्य स्मरण के कार्य में विधान होता है।

### भगवान् रामकृष्ण देव के जीवनचरित्र का विवरण

#### प्रथम भाग

१७७५ क्षदिराम का जन्म १७९१ चन्द्रादेवी का जन्म १७९९-१८०० क्षदिराम का चन्द्रा-देवी से जिवाह १८०५-०६ रामक्रमार का जन्म १८१४ देरे गाँव से कामारपुरुर में आगमन १८२० रामकुमार का विवाह १८२४ क्षदिरास की रामेदेनर-यात्रा १८२६-२७ रामेश्वर का जन्म १८३५ क्षदिराम की गया याता १८३६ फरवरी १७. गदाधर (श्रीराम-कृष्ण) का जन्म १८४३ सदिराम की मृत्यु १८४५ गढाधर का व्रतवन्ध १८४८ रामेश्वर का विवाह १८५३ गदाधर का कलकत्ते में आगमन १८५५ मई ३१, दक्षिणेश्वर के काली-१८५६ श्रीरामकृष्य का विध्यमन्दिर में प्जकपद प्रहण

१८५६ काली मंत्र दीक्षा प्रहण १८५७ रामञ्जमार की मृत्यु

,, हृदय का दक्षिगेरवर में आगमन

,, श्रीरामकृष्ण का देवीमन्दिर में पूजकपद ग्रहण

, दिव्योन्माद

" प्रयम दर्शन

१८५८ हरुधारी का दक्षिणेश्वर में आगमन

१८६० श्रीरामकृष्ण का विदाह १८६१ रानी रासमणि की मृत्यु

" भरवी ताद्यणी का दक्षिणेश्नर में आगमन

१८६१-६३ श्रीरामकृष्ण की तंत्र-साधना

गदाधर काकलकत्ते में आगमन १९६४ चन्द्रादेवी का दक्षिगेदगर में मई १९,दक्षिणेदगर के कार्ली आगमन मन्दिर में देवी की प्रागप्रतिष्ठा १९६४ ६५ जटाधारी का दक्षिणेदगर

> मे आगमन ,, वासस्य और मधुरभाव साधना

" पात्तल्य जारमपुरमाय सायना

## चरित्र के आधारभूत ब्रन्थ

| 1. श्रीरामरुष्ण छीलाप्रसंग—शन्यजीवन                      |
|----------------------------------------------------------|
| " साथक मात्र                                             |
| " गुरुभार (पूर्वार्ध) - स्वामी                           |
| " युरुभाव (उत्तरार्घ)   शारदानन्दजी                      |
| " दिय्यभाव और नरेन्द्रनाथ                                |
| २ श्रीरामरुःण देवेर उपदेश मुरेशचन्द्र दत्त               |
| दे श्रीरामरुष्ण परमहंस देवर जीवनवृत्तान्त रामयन्त्र दत्त |
| ४ परमहस्र द्य ट्वेंडनाथ स्म                              |
| ५ धीरामरुष्ण कथामृत (पांच भागों में) 'एम'                |
| ६. स्यामी शिष्य संयाद (शे भागों में ) शरूपद बहुती        |
| ७. र्था नागमहादाय                                        |
| c Men I have seen जिन्हाप साहती                          |
| 'उत्योधन' सौर 'प्रयुद्ध भारत' मानक पत्र के दुछ तेस ।     |

## अनुक्रमणिका

|    | विषय              |              |        |      |           | <b>ब्रह्म</b> |
|----|-------------------|--------------|--------|------|-----------|---------------|
|    | भूमिका            |              |        |      |           | 8             |
|    | कामारपुकुर औ      | र माता-पिर   | वा     | •••• | ****      | ९             |
|    | कामारपुकुर में    |              |        | •••• | ****      | १७            |
| ₹. | चन्द्रादेवी के वि | वेचित्र अनु  | भव     | •••• | • • • • • | २९            |
|    | श्रीरामकृष्ण क    |              |        |      |           | ३৬            |
| ۹. | वालचरित्र और      | (पितृवियोग   | ٠      |      |           | ४२            |
| 9. | गदाधर की वि       | शोर अवस      | या     |      | ••••      | ५५            |
|    | यौवन का आर        |              |        | •••  |           | ६९            |
| ₹. | साधकभाव           | वेषय प्रवेश  |        |      |           | ८२            |
| ٥. | साधक और स         | াঘনা         |        | •••• | ••••      | 99            |
| ₹. | साधकभाव का        | प्रारम       | ••••   | •••• | ••••      | १०४           |
| ₹. | रानी रासमणि       | और दक्षि     | गङ्गर  | •••• | ****      | ११०           |
|    | पुजारीपदग्रहण     |              | ••••   | •••• |           | १२४           |
|    | व्याकुरुता औ      |              |        | •••• | •         | १३८           |
| ٩. | मथुरवानू और       | श्रीरामकृष्य | ٠      | •••• | ••••      | १४९           |
| ξ, | श्रीरामकृष्ण अ    | ोर मयुरवावृ  | Ţ      | **** |           | १६९           |
|    | सावना और वि       |              |        | •••• |           | १९४           |
| ረ. | प्रथम चार वर्ष    | की अन्य      | घटनाएँ | •••• | •         | 558           |
|    |                   |              |        |      |           |               |

### अनुक्रमणिका

| विषय                           |           |            |            | पृष्ट      |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| १९. विवाह और पुनरागमन          |           |            | ••••       | २४३        |
| २०. भैरवी बाह्मणी का आगम       | न         | ****       | ****       | २७४        |
| २१. वैष्णवचरण और गौरीपा        | गेडत का   | वृत्तान्त  |            | २८९        |
| २२. विचित्र क्षुधा और गात्रद   | हि        | ••••       |            | २९८        |
| २३. ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरि  | जाका वृ   | त्तान्त    | ****       | ३०५        |
| २४. श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाः  | ना        |            |            | ३११        |
| २५. जटाधारी और बात्सस्य        | गव साधन   |            | ••••       | ३३१        |
| २६. भिन्न भिन्न साधु-सम्प्रदाय | , पद्मलोच | ान और नारा | यण शास्त्र | री ३५१     |
| २७. मधुरभाव की मीमांसा         | •         | ••••       |            | <b>३६८</b> |
| २८. श्रीरामकृष्ण की मधुरमा     | साधना     |            | •          | ३९०        |
| नामानुऋमणिका                   |           |            |            |            |



# श्रीरामऋष्णलीलामृत

### १-भूमिका

यदा थदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मेवति । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान खुजाम्यहम् ॥ -गीता, ४-५ धर्मसस्थापनार्थीय सभवामि युग युगे ॥ -गीता, ४-८

" जो राम, जो कृष्य, वहीं अन रामकृत्य । "

---श्रीरामङ्ग्य

हर कोई टेख सनता है कि निया, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा मानन-जीनन आजक्रन कितना उन्नत हो गया है। किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में ही आनद्ध रहना अन मनुष्य प्रकृति के छिये मानो असछ हो गया है। पृथ्नी और पानी पर अन्याहत गति प्राप्त करके ही उसे सतोप नहीं है। अन तो नह आकाश को भी अधिकृत करने काप्रयन कर रही है। अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के छिये उसने अधकारमय समुद्रतल में और भीपण खालामुखी पर्ननो में भी प्रनेश करने वासाहम किया है। सदा हिमान्छादित पर्वन पर और भूपष्ट पर विचरण करके नहाँ के चमत्कारों का अवलोकन किया है। पृथ्वी पर के ठोटे मीटे सभी पदार्थों के गुणधर्भ जानने के लिये दीर्घ प्रयत्न करके राता औपनि बृक्ष इत्यादिको में भी अपने ही समान प्राणस्पदन होने का प्रत्यक्ष अनु-भन कर लिया है। इन सन निषयों का यदार्थ बोध प्राप्त करने के लिये नाना प्रकार के अद्भुत यत्रों का भी आविष्कार किया है। उसने पृथ्वी, आप,तेज इत्यादि पचभूतों पर आधिपत्य प्राप्त दिया, पृथ्वी सम्बन्धी अनेक त्रिपर्यो का क्षान सम्पादन किया, पर इनसे तृप्त न होकर सुदूर आकाश-स्थित ग्रह नक्षत्रों की ओर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि दौड़ाई और उनके भी समाचार प्राप्त करेने में बहुतेरी सफलता आप्त की 1य हुई स्थूट सृष्टि की बातें । सुक्ष्म सृष्टि का ज्ञान सम्पादन करने में भी मनुष्य जाति ने त्रैसा ही अपार परिश्रम किया है। जीवन के रहस्यों का अनुशीयन करके उसने उत्क्रान्ति-तत्वका शोध किया है। शरीर और मन के मुक्त गुण-धर्मी को समज्ञा है। स्यूछ जगत् के ही समान सक्ष्म जगत् के न्यापार भी किसी अचिन्त्य नियम-मूत्र से वँधे हुए हैं यह भी उसने देख छिया है और मनुष्य की आकलन-शक्ति से परे भी कई घटनाएँ हो सक्ती हें, इस बात पर उसे निश्नास होने छगा है।

यद्यपि पूर्वेक्त उन्नति और इस शक्ति का उदय पाश्चात्य देशों में ही हुआ है, तथापि उनका प्रचार भारतर्गर इत्यादि पूर्वी देशों में भी कुछ क्म नहीं हुआ है। प्राच्य और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध जैसे जैसे अधिक हो रहा है वैसे वैसे प्राचीन प्राच्य जीवन-विकि भी परिवर्तित हो रही है और वह पाश्चात्यों के साचे में दछ रही है। चीक, जापान, मारतर्गर इत्यादि देशों की प्रतिमान स्थिति देखेन से इस सिद्धान्त नी सत्यता प्रतीत होती है। इसका परिणाम मनिष्य में भेठे ही कुछ भी हो, पर पौर्नात्य देशो पर परिचमी निचारो का प्रभान दिनोदिन अनिक पडता जा रहा है और समय पाकर यह प्रभान पृथ्नी के सभी देशों पर पड़ेगा इसमें कोई सन्देह दिखाई नहीं देता।

भारतार्य और अन्य सब देशों के भार, निचार, कल्पना इत्यादि के तुल्नात्मक निर्मेचन करने से यह दिखता है कि ईर्नर, आत्मा, परलोक इत्यादि इन्द्रियातीत नस्तुओं का यथार्य झान प्राप्त करना ही अत्यन्त प्राचीन काल से भारतार्य ने अपना च्येय निश्चित कर रखा है। और इस प्रकार का साक्षात्कार और झानप्राप्ति ही किसी भी ज्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा जाता है। भारतार्य के सभी आचार-निचारों के मूल में यही उच्च आप्यात्मिक च्येय दिखाई देता है, पर दूसरे देशों का लक्ष्य ऐहिक सुखापभोग की और पाया जाता है।

यथि पहिचात्यों ने पचेन्टियों के अनुभन के प्रमाण द्वारा जड़
निज्ञान नी बहुतेरी उन्नति वी है, तथापि उपरोक्त प्रमाणपद्धति उन्हें
आत्मिज्ञान के सम्बन्ध में कोई भी मार्ग नहीं दिखला पाई—कारण कि
सयम, स्वार्यहीनता और अन्तर्मुख वृत्ति ही आत्मिज्ञान का मार्ग है
और मन का समम या निरोध ही आत्मोपलिय का साधन है। बहिर्मुख
पाइचात्य लोग आत्मिज्ञान का मार्ग जिल्हुल मुलकर उत्तरीत्तर देहातमग्रादी और नास्तिक वन गये है इसमें आइचर्य ही नहीं। ऐहिक सुखोपमोग ही उनका जीवनसर्गस्य वन गया और इसीलिए उनके सभी प्रयत्न
उसी की प्राप्ति के लिए हुआ करते हैं। जड़ विज्ञान के द्वारा उन्होने
पटायों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग मृग्यत भोग सुख की
प्राप्ति के लिए ही करने के कारण ने दिनोंदिन अधिक द्वाप्तिक और

स्वार्थपरायण हो चटे हैं। पारचाय समाज में धनी और गरीन होने के त्त पर बना हुआ जाति निभाग, उनके आदिष्टत तोप, बद्क इत्यादि भयानक यंत्र, एक ओर अट्ट सम्पत्ति और साथ ही साथ दूसरी और अपार दारिग्र और असनोप का अस्तिन, भवकर धनतृष्णा तथा तजन्य परदेशहरण और परजातिपोडन ये सत्र उसी भोगसुखलालसा के परि-णाम हैं। यह भी दिखाई देता है कि उनके अपार भीग सुख प्राप्त वर ठेने पर भी पारचात्यों के मन में किंचित् शान्ति नहीं आती और मुयु के बाद के जीवन पर जैसे तैसे विश्वास करते हुए उन्हें सुख नाम की भी नहीं मिलता। अधिकाधिक शोध करते करते पाश्चान्यों की समग्र में अप कहीं यह बात आने लगी है कि पंचेन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देशकालातीत तन्त्र का पता बभी नहीं त्या सकता। विज्ञान अधिक से अधिज उस तत्व का आभास मात्र बरा देगा, उसका यथार्थ ज्ञानलाभ . कराना निज्ञान की झिन्ति के बाहर की बात है। अत जिस देवता की कृपा से आजतक पाइचात्य अपने को शक्तिमान समझते थे और जिसके प्रमाद में उन्हें इतनी धन मन्पदा मिली थी, उसीवे आसन को हम-मगाते देख उननी मानसिक अशान्ति अब और अधिक बढ रही है।

उनत निक्चन द्वारा यह सिद्ध होता है कि पाश्चारयों के जीउन के मूछ में निष्यछोलुपता, स्वार्षपता और धर्मिन्दनासहीनता ही है । इसी कारण जो पाश्चारयों के समान उन्नति करना चाहते हैं उन्हें स्वभावत या जानबृद्धन्य उन्हीं के समान बनना पढेगा और इसी से ऐसा दिखता भी है कि जापान इत्यादि जिन प्राच्य देशों ने पाश्चान्यों के अनुकरण ना कम चलाया उनमें स्वजाति और स्वदेश प्रीति के सायन्याय पाश्चारयों के उपरोक्तर दोष भी का चरे हैं। पास्चारकों के अनुकरण करने में यटी भारी टोप है। उन्हीं के ससर्ग से हमारे भारतप्रपं में भी जो मापनाएँ प्रपिष्ट हो रही हैं उन पर प्रिचार करने से उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है।

भारतप्रासियों का जीपन धार्मिक मूल पर प्रतिष्टित होने के कारण उनवी संस्कृति एक अर्पूत्र ओर निराछी सामग्री से निर्मित हुई है। संक्षप में कहा जाय तो सयम ही उस संस्कृति का प्राण है। न्यक्ति और समाज, दोनो ही अपना जीवन सयम की सहायता से नियमित बनाये यही भारतपर्व के झास्त्रों की आजा थी। "त्यांग के छिए ही भोगों का प्रहण और परलोक्त के लिए ही इहलोक का जीवन " इन वातों का सभी को सभी अनस्याओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति और समाज का ध्यान शास्त्रों ने इस उच्च ध्येय की ओर आर्कार्यत कर रखा था। पारचात्यों के ससर्ग से इस भावना में कितना अन्तर हो गया, यह कोई भी देख सकता है। भारतवर्ष के पूर्वपरम्परागत सस्कारो और आचार-शिचारों में भी अद्भत क्वान्ति हो गई है। भारत-वर्ष ने अपने पुराने त्याग और सयम-प्रधान जीवन को छोडवर भोग-प्रधान जीवन को स्त्रीकार कर लिया है। इससे उसकी प्ररानी संस्कृति और शिक्षा का छोप हो गया और उसमें नास्तिकता, परानुकरण-प्रियता और आत्मविरगसहीनता का उदय हो गया और वह कोल्ह में पेरे हुए साटे की छोही के सदश नि सध्य बन गया। भारतपर्य की ऐसा प्रतीत होने लगा कि इतने दिनों तक उसने अपना आयुष्य जिस प्रकार व्यतीत किया वह केवल भ्रमात्मक था और विज्ञान के सहारे उन्नति करने वाले पारचात्यों का हमारे पूर्वपरम्परागत सस्कारों और आचार-निचारों को जगही कहना गहत नहीं है। मोगहाहसा

से सुन्य होकर भारत अपना पूर्वेतिहास और पूर्व गौरेन भूछ गया।
इस स्मृतिश्रश से भारत का बुद्धिनाहा हो गया और इस बुद्धिनाहा ने
भारत के अस्मिन्द के छोप होने की नौतत छा दी। इसके सित्राय
ऐटिक भोगों की प्राण्ति के छिए उस अब परमुखापेक्षी होना पडता है।
अन उसे मोग प्राप्ति भी उत्तरोत्तर किछन होने लगी। इस तरह
हुमरो वी नकल करने के कारण योग और भोग दोनो मार्गों से अष्ट
होन्ट कर्षणार के जिना जानु के जेग में पड़ी हुई नौका के समान
भोगानिकाणी भारतपर्व इतस्तत भटकने लगा।

इस तरह पास्वात्यों के साथ साथ उनकी धर्मण्यानि का प्रवेश भी इस भारत देश में हुआ। जब जब काठ के प्रमान से सनातन धर्म की ग्यानि हुआ बताती हैं, और जब माया के अनिनेचनीय प्रभान से सुम्ब होकर गतुन्य ऐहिक सुख-छाम को ही सईस्व समझने छमता है और आमा, सुकिन ह्यानि नमी अतीन्त्रिय पदार्थ मिया है और किसी अमान्य सुमान हैं। और आमां, सुकिन ह्यानि नमी अतीन्त्रिय पदार्थ मिया है और किसी अमान्य सुमा के स्थम-राय भी करनाई है ऐसा सोचने छमता है, ऐहिक सम्बन्धि और डिन्टियसुम्बी का नाना प्रकार में उपमोग करने पर भी जब उने शानित नहीं मिछती, और जब वह अद्यानि की बेदनाओं से हाइकार करने एमता है तब थी भाषान्य अपनी महिमा में मनाका भने का उद्यान सरने एमता है तब थी भाषान्य अपनी महिमा में मनाका भने का उद्यान सरने एमता है तब थी भाषान्य अपनी महिमा में मनाका भने का उद्यान सरने एमता है तब थी भाषान्य अपनी महिमा में मनाका अपनी का उद्यान सरने हो थि प्रकार रेने हैं और हुर्नर मनुष्यों पर स्थानकरें उनका हाथ प्रकार उन्हें धर्म के मार्ग में प्रतिष्ठित करने हैं।

यथार्थ में यह धर्मेग्लानि मारे समार में दितनी प्रवल हो गई है. यह देखबर मन म्लञ्द हो जाना है। यदि 'उमे नाम की कोई वर्षार्थ वस्तु है और विधि के नियमों के अनुसार मनुष्यप्राणी उमें प्राप्त कर सकता ह, तो कहना होगा कि आधुनिक मोगपरायण मानवजीवन उस वस्तु (धर्म) से अत्यन्त ही दूर हैं।

निज्ञान की सहायता से अंनक प्रकार के ऐहिक सुखो की प्राप्ति करन में सफल होने पर भी मनुष्य के मन को ज्ञान्ति नहीं मिली है, उसका कारण वहीं धर्मरळानि है। इस धर्मरळानि का प्रतिकार कौन करेगा ?

गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने आहवासन दिया है कि ससार में जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब अपनी माया की शक्ति था अनलम्बन करके मैं अरीर धारण करता हूं और उस ग्लानि को दूर कर मनुष्य को पुन शान्ति-सुख का अधिकारी बनाता हूँ। ऐसे अवतारो के चरण अपने वक्ष स्थल पर धारण कर यह भारतभृषि आज तक अनेक बार धन्य हुई है। युगप्रयोजन की उपस्थिति होने पर ऐसे अमित-गुणसम्पन्न अनतारी पुरुषों का शुभागमन भारतवर्ष मे अभी तक होते हुए टीख पडता है। सिर्फ ४०० पर्प पूर्व श्रीजृष्ण चितन्य भारती द्वारा प्रचारित श्रीहरि के अपूर्व नाम सकीर्तन में भारतवर्ष के उन्मत्तप्राय होने की वार्ता जगत में प्रमिद्ध ही है। अभी भी क्या पैसा समय आ गया था र सारे ससार द्वारा तुच्छ माने हुए नष्टगौरत और दरिष्ट पुरातन भारतवर्ष मे अब क्या पुन युगप्रयोजन उपस्थित हो गया था और परम करणामय श्री भगवान् को सनातन वर्मरक्षणार्थ पुन अवनार टेना आपस्यक्त हो गया था <sup>१</sup> पाठकगण <sup>।</sup> जिस अञेप-कल्याणसम्पन्न महापुरप की कथा हम आप की सुना रहे हैं उसे आद्योपान्त सुन लेने पर आप को निश्चय हो जायेगा कि यथार्थ मे ऐसा ही हुआ था। श्रीराम् श्रीपृष्णा स्थापि रस्य से कृति उत्तरो में असतीर्षा होतर सतातत वर्ष मी सस्यापना जिन्होंने की थी उन्हीं के चरणरज युगप्रयोजन

#### ८ श्रीरामऋष्णलीलामृत

करने के लिए भारतवर्ष पर पुन एक बार लगने से यह पुरातन भारतवर्ष सचमुच बन्य हो गया है!

" जितने मत उतने एव," " अन्त करणधूर्वक किसी भी एप का अनुष्ठान करो, तुम्हें श्री भगनान् की प्राप्ति अनस्य होगी।" उनके इन पनित्र आजीर्वचनों को श्रद्धालु अन्त करण से श्रनण कीजिए।

पाठकान्द ! चलिए, परानिचा को इस ससार में पुन लाने के लिए उन्होंने जो ललौकिक स्वार्क्षयाग और तपस्या की उसको मनन नरें और उनके कामगध्दीन पुण्य चरित्र की ययाशक्ति आलोचना और भ्यान करके लाए और हम दोनों पत्रित्र वर्ने !!

### २-कामारपुकुर और माता-पिता

" जब मेरे पिता रास्ते से जाते थे, तब आसपास के छोग जदी जब्दी उठकर खडे हो जाते थे और आदरपूर्वक रहा करते थे, 'दखो वे आ रहे हें।' "

" जब वे तालाब में स्नान रखे थे, तो उनका स्नान समाप्त होते तक कोई भी दूष्टरा मसुष्य तालाब में नहीं उतरताथा!"

" ईरवर का नामस्मरण करते ममय उनका वक्ष स्थल आरक्त हो जाता था !"

" गाँव के लोग ऋषि के समान उनका आदर करते थे!"

—धीरामकृष्ण

ईस्तर का अनतार मानकर जिन महापुरुषों की पूजा ससार आज तक करता आ रहा है, उनमें से श्री मानवान् रामचन्द्र और भगनान् युद्ध को छोड बाकी सभी के ऐहिक जीनन का आरम्भ दु ख-दारिटण, सामारिक अमान और सकट-निपत्ति में ही हुआ है। उदा-हरणार्थ खिन्नय कुलदीपक मणपान औनुमणका जन्म काराणार में हुआ और उन्हें अपना बाल्यकाल स्वजनों से निलम होकर गाय चराने जाले गोपो के बीच जिताना पढ़ा। श्री भगनान् ईसा मसीह-का जन्म दिस्टी माता-पिता वी कुछि में एन धमशारा के नोट में हुआ। श्री भगनान् शिक्टण चैतन्य ना जन्म भी अतिसामान्य दिस्टिं। के घर में ही हुआ था। इस्लाम मंग्रवर्तन हजरत मुल्याद के जन्म नी भी यही अनस्या है, तथापि जिस हु स-दारिट्य में सतोपजनन ज्ञान्ति नहीं है, जिस सासारिक अभाग में नि स्वार्थ प्रेम नहां है, जिन दिस्ट माता पिता ने हुद्द में त्याग पित्रता, नोमजता और दया नहीं है, ऐसे स्वानों में मह पुरुषों का जन्म होते सभी नहीं दिखां। दिया।

विचार बरंत से अनतारी पुरपों के दिस्ट गृह में जन्म रेने और उनने भानी जीनन से एक प्रकार का गृह सम्मन्न दिखाई देता है, जारण नि सुना और प्रौह अन्या में उन्हें निशेषत दिष्ट और हु की लोगों के माप ही मिं जुन्मर उनना हन्य नी अवानि में दूर करने का माप ही मिं जुन्मर उनना हन्य नी अवानि में दूर करने का माप में हा परिचित और महानुभूनिशील न हों तो वह काय उनके हावों मैंने मिंद हों । उनना ही नहीं हम पिट्टे ही देख ना है मिंगान ने मीगानि नो दूर करने के ही लिए अनतारी पुरपों मा जन्म होता है। इस माप को सम्मन्न स्टेन के लिए उहें पुरां ने मिन्मदानों नी तेलालिन अन्या का शान अन्य रहना ही चाहिण, नयोरि इन सुन्न नम्मिन क्यान सम्प्रनाय सम्प्रवाय स्थापन करना उनता है। उन ना देने माण नया सम्प्रवाय स्थापन करना उनता है। उन नाने ना पिन्च प्राप्त करने का सुपींग श्रीमानों की वर्ण वटी हैशेरियों में नहीं ग्राच्य हो सकता।

यह अनुभव तो दिर्द्रों की क्षोपड़ी में ही मिछता है, क्योंकि सांसारिक सुख-भोगों से वंचित मनुष्यों का ही ध्यान ईश्वर, धर्म इत्यादि विषयों की ओर आकृष्ट होता है। अर्थात् वाकी सब जगह धर्म की म्छानि रहने पर भी दिष्ट की कुटिया में पुरानी धर्मविवियाँ योड़ी बहुत जीवित दीख पडती हैं। सम्भवतः इसी कारण जगद्गुर महापुरुप दिर्द्र परिवारों में ही जन्म छेना पसंट करते हैं। हमारे चरित्र-नाथक के जन्म छेने में उक्त नियम का उल्छंचन नहीं हुआ, ऐसा दिखाई देता है।

हुगछी जिले के वायब्य भाग मे जहाँ पर वांकुड़ा और मेदिनीपुर जिले जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक त्रिकोण में परस्पर लगे हुए श्रीपुर, कामारपुकुर और शुक्रंटपुर नामक तीन आम वसे हुए हैं। ये तीनो शाम अलग होते हुए भी बाहर के मनुष्य को एक ही शाम के तीन मोहल्ले जैसे टीख पड़ते हैं। आसपास के शामों में इन तीनों ग्रामों का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध है। शायल गाँव के ज़र्मादार कामारपुकुर में ही बहुन दिनों तक रहे हों, ट्सील्णि, तीनों का नाम कामारपुकुर पड़ गया हो। जिम समय की वार्ता हम कह रहे हैं, उस समय वर्दशान के महाराजा के गुरुवंश के श्रीयुत गोपीलाल. सुखलाल इस्यादि गोस्त्रामी कामारपुकुर के ज़र्मादार थे।

र्कामारपुक्त के उत्तर में १६ कोस की दूरी पर बर्दबान शहर है और वहाँ से कामारपुक्त आने के लिए पक्की सट्टक है। यह सटक इस गाँव की आधी परिक्रमा करती हुई नैकट्य की ओर श्री जगनाथ-पुरी को गई है। पैक्ट जाने बाले बहुतेरे यात्री और बैराग्यमन्पन्न साकुबैरागी इसी रास्ते से जगनाथजी आते जाने है।

सन् १८६७ के साल में बगाल में मलेरिया का पहिले पहल आक्रमण हुआ । उसके पूर्व कृषिप्रधान बगाल के गाँव-वेवडे हान्ति और आनन्द से मानो पूर्ण थे। विशेषत हुगली प्रात के विस्तीर्ण धान्य क्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे खेड़े किसी विशाल हरित समुद्र में तैरने बाटे छोटे छोटे टापुओं के सहग दीखते थे। उपजाऊ जमीन, खाने पीने की सामग्री, येथेच्छ स्वच्छ और निर्मल वायु में नित्य परि-श्रम - इनके कारण इन आपनासियों के शरीर हृष्टपुष्ट रहते ये और इनके मन में सर्वटा प्रेम और सतोप निवास करना था। इन प्रामों मे सदा मनुष्यों की चहल-पहल बनी रहती थी और खेती के सिगाय छोटे-मोटे घरेलू उद्योग भी हुआ करते थे। कामारपुत्रर में ब्राह्मण, कायस्य, जुळाहा, कुम्हार, ढीमर, वसोड इत्यादि कई प्रकार की जातियाँ निवास करती थीं। गाँव में तीन चार बड़े तालाब है, उनमें से सबसे बड़ा हरूदारपुकुर है। इनमें से कुछ मे शतदर हत्यादि कमछ होने के कारण उनकी अपूर्व शोभा है। गाँव के बहुतेरे घर हंटों के हैं। स्यान स्थान पर खडहर और देवालय दिखाई देते हैं जिससे ग्राम की पूर्व स्थिति की करपना कर सकते हैं। गाँव के वायच्य और ईशान में दो स्मशान हैं। पहिले स्मशान के उस पार चरागाह, माणिकराज की सार्वजनिक उपयोग के डिए दी हुई अमराई और दामोदर नद हैं।

कामारपुकुर के उत्तर में एक मील पर मुरम्वी ग्राम है। वहीं -माणिकवन्द्र बन्बोपाच्याय नाम के एक धनाइय सञ्जन रहते थे। आसपास के गाँवों में वे 'माणिकराज' नाम से सुप्रसिद्ध थे। धूर्गेक्त अमराई के सिवाय सार्यजनिक उपयोग के लिए उन्होंने कई सालाब बनवाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ अनेक बार लक्ष ब्राह्मण-भोजन दिए गए।

कामारपुकुर के परिचम में एक कोस पर सात्त्रवेह, नारायणपुर और देरे नामफ तीन गाँव पास पास हैं। पहिले ये ग्राम बड़े सम्पन्न ये। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, उस समय तीनों गाँवों के ज़मीदार रामानन्दराय थे। वे विशेष धनाहय तो नहीं में, पर अपनी रियाया को बड़ा कर देते थे। किसी मी कारण यदि किसी से उनकी अनवन हो जाती तो उसका सर्वनाश करने में वे आगा-पीछा नहीं देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्व सन्तित अल्पायु रहीं। छोगों को ठगने के कारण ही वे निवैश हुए और उनकी सम्पत्ति का विनाश हुआ।

लगमग १५० वर्ष पूर्व मध्य स्थिति वाला, धर्मनिष्ट, सदाचारी, कुळीन और श्रीरामचन्द्रोपासक चटर्जी नामक एक कुटुम्ब इस श्राम मे निवास करता था। उस कुल में श्रीष्ठत माणिकराम चटर्जी को तीन पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे बड़ा पुत्र खुरिराम उत्तमग सन् १००५ में उत्पन्न हुआ। उसके परचात् रामलीला नाम को कन्या और निषिराम और कानाईराम दो पुत्र हुए।

श्रीयुत क्षुदिराम ने अपने तरुणकाल में चारेतार्थ-साधन के लिए किसी उद्योग-धन्ये की शिक्षा प्राप्त की थी था नहीं यह तो विदित नहीं है, पर सत्यनिष्टा, सन्तोप और त्याग इत्यादि ब्राह्मणों के स्वभावसिद्ध शास्त्रसम्मत गुण उनमे पूर्ण रूप से थे। वे कट में ऊँचे और हुबले पतले थे, पर शक्तिवान थे। वे गौरवर्ण हँसमुख थे। उद्ययस्यरागन औरामचन्द्र जी जी मिक्त उनमे प्रिशेष थी और नित्यप्रति सन्त्यान्टन इत्यादि के पश्चात् औरामचन्द्र जी की पूजा किए जिना ने अन्न अरण नहीं करते थे। शुटों में वे कभी दान नहीं लेते थे। इतना ही नहीं, वे शुटों के घर यजमान कार्य करने नाले आवाण के यहाँ कभी भोजन भी नहीं करते थे। वन्या फिलय करने नाले बालाण के हाथ का पानी भी ने नहीं पीने थे। ऐसे निष्टाना और सदाचार मध्यत्र होने के कारण गाँव नालों नी उन पर बटी अहा थी और ने लोग उतका बडा आदर करते थे।

पिता नी मृसु के बाट ससार वा सन भार क्षुदिराम पर ही आ पडा। धर्म मार्ग में ही रहकर उन्होंने अपनी ससार-याना शुरू की। पिता नी मृसु के धूर्म ही इनका निग्रह हो गया था, पर पत्नी ठोडी आयु में ही मर गई। इस वारण उन्होंने २४ वें नर्ग (१०९९) में पुन निग्रह दिया। इनकी दितीय पत्नी का नाम 'चन्द्रमणि' था। घर के लोग इन्हें 'चन्द्रा' ही कहा करते थे। उमका मायका 'सराठी मायपुर 'प्राम में था। वह सुस्वरूपा, सरळहट्या और देनता तथा जासणों पर बहुत निष्टा स्को नाली थी। उसका अन करण श्रद्धालु और प्रेम-सम्पन्न होने वें कारण वह सननो प्राय थी। विज्ञाह-काल में उसनो आयु आठ वर्ष वी थी ( जन्म १०९१ में हुआ था)। निग्रह वें ६ अर्प बाट (१८०५—०६) उसके प्रयम पुन रामकुमार का जन्म हुआ। तत्वरसात ५-५-६ नर्प में (१८१०-११) में पुनी वात्यायना और उसके १६ नर्प बाट (१८२६-२०) दितीय पुन रामेश्वर का जन्म हुआ।

धार्मिकता के साथ संसार-यात्रा करना कितन। कठिन है इसका अनुभन क्षुदिराम को शीघ्र ही हुआ। प्राय. काल्यायनी के जन्म के थोंडे ही दिनों के उपरान्त (१८१४) उनेकी परीक्षा का त्रिकट प्रसंग आया । देरे गॉप्र का जुमीदार रामानन्दराय दृष्ट स्त्रभात्र का था यह जपर कह ही आए हैं । देरे गाँव के एक गृहस्य पर वह ज़र्मीदार रुष्ट हो पड़ा और एक ब्रुठा मुक्तरमा उत्त पर दायर किया और अपनी ओर से क्षुदिराम को सुठी साक्षी देने के लिए कहा। धर्मपरायण क्षदिराम मडा कानून-कायदा और बकील, अडालत से डरा करते ये और सन्ची बात के लिए भी अडावत से डरा करते थे और उसके लिए भी अडालत की सीड़ी पर कडम रखना पसन्द नहीं करते थे। अतः वे जमीदार के इस कार्य से बडे संकट में पड गये। जमीदार की ओर से झुठी गवाही देने के लिए इन्कार करने पर ज़र्मीदार का उनसे रुष्ट हो जाना जानते हुए भी उन्होंने ऐसी गत्राही देने से नहीं कर दी । परिणाम जो होना या वही हुआ । ज़मीदार ने क्षुदिराम पर भी गढ़कर बूटी नाडिश की और उसमे निजय प्राप्त करके शुद्धिराम की मारी सुम्पत्ति नीलाम करा दी । वेचारे श्रुद्धिराम को गाँव में रहने के लिए जगह भी बाकी नहीं रही | इस संकट ने सभी प्रामन्नासियों के दिल को पिघला दिया, पर जमींदार के विरोधी शुदिराम को सहा-यता देने का साहस किसे हो सकता था ?

इस प्रकार ४० वें वर्ष में क्षुटिराम का सर्वस्त्र विनाश हो गया। पूर्वर्जों भी और अपनी कमाई हुई सम्पत्ति अंडाजन १५० बीघे जमीन नम्खु के प्रकल केप से बदटल के दुर्जले के समात भाषामर में नग्ध हो गई; परन्तु इस टाहण विपत्ति में भी वें अपनी धर्मनिष्टा से तिल भर भी निचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना सर्व भार श्रीरामचन्ट जी के पादपयों में सींपकर दुर्जन से दूर रहना ही अच्छा, इस नीतिनाक्य वा विचार करके अपने रहने के घर और माम से शान्तवित्त होकर संवा के लिए निदा ले ली!

जपर कह आए है कि कामापुनुर में मुखलाल गोस्वामी रहते थे। समानशील होने के कारण क्षुदिराम से इनका धनिष्ट परिचय था। क्षुदिराम के सकट का हाल जानते ही उन्होंने अपने घर था एक हिस्सा खार्टी करके क्षुटिराम को अपने यहाँ खुल्याया। क्षुदिराम को सकट समुद्र में यह वडा आधार हो गया। श्री भगवान् की अजित्य लीला ने ही गोस्वामी जी को ऐमी बुद्धि दी, यह निश्चास उनके मन में हो गया और इतबतापूर्वक उन्होंने यह निमत्रण स्वीकार किया। तबसे क्षुदिराम कामापुन्द में रहने लगे। उटास्टाय्य सुतलाल को इससे बडा आन्य हुआ और धर्मपरायण क्षुदिराम की मसार यात्रा ठीक चलने की गरन से उन्होंने शा बीपा जर्मन उनके, नाम से लगा ही।

### ३-कामारपुकुर में कल्याणमय संसार

" मेरी माता अन्यन्त करल रतभाव की थीं। इसरो तो भोजन कराना उन्हें बहुत क्रिय था। वह छोटे बन्धो पर बहुत क्रेम करती थीं।

—श्रीरामकृषा

जिस दिन बुटिराम अर्जा पनी, पुत्र और पुत्री को टेनर 
कामारपुत्र की पण्युत्ती में पहिले पहल रहने के लिये गये उस दिन 
उनके मन के मिचार क्या रहे होंगे इसे कहने की अपेक्षा कल्पना करना 
ही अप्रिक्त उपयुक्त होगा! ईप्योद्देष-पूर्ण समार उस दिन दोनों को 
अमारस्या की अपानक काल्पाति में समजान के समान मालूम पटने 
टमा। मुखदार गोस्त्रामी का स्नेह, उदारता, द्या इत्यादि गुणों न 
उनके अन्त करण में कुछ समय मुल-आधा का प्रकाश हाल, पर इसरे 
ही क्षण यह प्रकाश मिट गया, और पुनः उनके अन्तरकुओं को सर्वत्र 
अपकार ही दिन्हीं देने टमा। अपनी दूर्गस्थित और वर्तमान स्थिति के 
अन्तर का निचार उनके मन में बार त्रार आने टमा। व्यान रहे कि 
सकट आने पर ही मनुष्य को समार की नि सारता और अनित्यता का 
निक्ष्य होता है, अत्यव क्षृतिराम के हृदय में इस समय वैराग्य का 
मा. १ रा. टी. र

उदय होना स्ताभात्रिक ही था। उपरोक्त कथनानुसार आस्वर्यकारक और अयाचित रीति से आश्रम मिछन की वान का स्मरण आने से उनका हृदय ईरमर की मिक्त और निर्भवता से पूर्ण हो गया और श्रीरामच्छ जी के चरणों में पूर्णतया आत्मसमर्पण करके ससार से उदासीन रहते हुए उन्होंने अपना समय अब श्री भगनान के पूना-च्यान में व्यतीत करना प्रारम्भ कर द्रिया। समार में रहते हुए भी ससार से उदासीन रहने के कारण वे अपने दिन एक यानप्रस्थी के समान जिताने छो।

इसी अत्रिध में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धार्मिक श्रद्धा और वह गई। एक दिन उन्हें किसी कार्य के हिय समीप के एक गांव मे जाना पडा । छौटते समय वे यककर एक उक्ष के नीचे दिश्राम करने छगे और उनकी आँव छम गई। इतने में उन्हें एक निचित्र स्वप्न दीख पडा। श्रीरामचन्द्र जी बाल वेष में सामने खड़े हैं और एक स्थान की ओर उंगली से इशारा कर रहे हैं और कहते हैं," मैं इस जगह कितने दिनों से मूदा पड़ा हूँ, मुझे अपने घर छे चल, तेरी सेग प्रहण करने की मेरी वढी इच्छा है।" मगनान की ऐसी अकल्पित इस्पा देख उनका इदय गद्गद हो गया, नेत्रों से आनन्दाश्च निकलने छो। इतने ही में उन भी नींट खुळ गई। ने इस अद्भुत स्त्रप्न का अर्थ मन में निचार ही रहे ये कि इतने में उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और उन्होंने पहचान लिया कि स्त्रान में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा निर्दिष्ट स्थान यहीं हैं। उसी क्षण वे वहाँ से उठे और पास जाकर देखते हैं कि एक सुदर ज्ञालप्राम शिला और एक मुजग अपना फन फैलाए डोल रहा है! उनकी आहट पाते ही सर्पे वहीं अदृश्य हो गया। क्षुदिराम ने आगे बदकर वह शिला हाथ में ले ली और उसके चिन्नों को जो देखा तो वह ययार्थ में रघुनीर दिखा थी ! यह देखरर उनके आनन्द का पारावार

नहीं रहा। उसके परचात् घर आकर उन्होंने उस किला की प्राण-प्रतिष्ठा की और उस समय से वे सडा उसकी पूजा करने लगे।

श्रीरामचन्द्र जी के सिताय वे श्री शीतला देनी की भी यूजा करते थे। एक के बार एक उनके हुर्दिन समाप्त होने लगे और लुटिराम भी सन प्रकार के हु ख और कन्टों से उदासीन होकर सारा भार परेमस्वर की सींप शानत चित्त से धर्ममार्ग में अपने दिन नितान लगे। यर में किसी किनी दिन सुद्धी भर अल भी नहीं रहता हा। माध्यी चन्टादेनी यह बात अति हु खित हुउय से अपने पनि से निनेवन किया करनी थीं। इसे सुनकर लुदिराम लेडामान निचलित नहीं होने ये और अपनी पनी को यह आहमासन देते थे कि कोई हर्ज नहीं, यह श्रीरामचन्द्र जी को ही आज उपनास करना है, तो हम लोग भी उनके साथ उपनास करने ही साल हरना से समर्थण करके अपने गृहकार्य में लग जाती थीं और चमकार ऐसा होता था कि उस दिन का सकट किसी न किसी तरह दूर होता ही था।

परन्तु इस प्रकार के कठिन सकट क्षुटिराम को अभिक हिनों तक नहीं भोगने पढ़े। श्रीयुत सुप्रलाल जी ने इन्हें जो डेट वीघा जमीन टी थी उसीम शीघ ही इनके छोटे से परिग्रार के निर्माह और अतिथि अभ्या-गतों की सेवा के किय पर्याप्त अन्न पैटा होने लगा। वे इपकों को अपनी जमीन पत्तीदारी पर टे टेते थे और बोनी के समय श्रीरामचन्द्र का नाम किकर पहिले स्वय कुठ सुद्दी धान वो टेते थे। तत्पश्चात् शेष काम को और लोग किया करने थे। इस प्रकार २-३ वर्ष बीत गयें और क्षुदिराम के परिवार का निर्माह मोटे अल-यस्त्र से किसी तरह चलने लगा। पर इन दो तीन वपों मे उनके हृदय मे शान्ति, सतोप और ईश्वरनिर्भरता जैसी दृढ़ हुई वैसी विरलों के ही भाग्य में होती है। मन निरन्तर अन्तर्मुख रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन होने लगे। रोज प्रात साय सच्या ऋरेत समय गायत्री का व्यान करते करेते वे ऐसे तन्मय हो जाते ये कि उनका वक्ष स्वल आरक्त हो जाता था और मुँदे हुए नेत्री से अपिरल प्रेमाश्रुधारा बहने लग जाती थी। प्रभात समय हाय में टोकनी छेकर पूजा के लिये फुछ तोड़ते समय उन्हें ऐसा दिखता था कि उनकी आराय्य श्री शीतला देवी अप्रवर्षीय वत्या वा रूप छेकर रक्त वस्त्र परिधान किये हुए और अनेक प्रकार के अलजार पहेने हॅसती हँसती उनके साथ आ रही हो और फुलो के पेडों की टालियों को झुफाफर उन्हें पूछ तोडने मे सहायता दे रही हों। इसी प्रकार और अन्य दिव्य दर्शनों से उनका हृदय सदा उत्साहपूर्ण रहा करता था और अन्त करण के दृढ़ विश्वास तथा भक्ति के प्रकाश के मुख पर प्रस्ट होने से उनका चेहरा सटा तेजस्यी दिर्जाई देता था। उन भी थीर गभीर प्रशान्त और तेंजस्वी सुद्रा को देखहर प्रामत्रामियों के मन में उनके प्रति धीरे धीरे बहुत भक्ति और श्रद्धा होने लगी और ये लोग ऋषि के समान उनका आटर करने लगे । वे जर रास्ते से जाते थे तो ग्रामरासी अपनी बार्ते बद कर देते थे और बडे आदर से उठकर उनका सम्मान करते थे। तालाव में जब वे स्नान करते रहते, तब उनका स्नान ममाप्त होने तक छोई दूसरा मनुष्य तालात्र मे नहीं उतरता या । उनका आशीर्वाद कभी निषद नहीं हो सनता है, इस दढ़ भावना से मामवासी अपने सुख-दुख के प्रसगी में उनसे आशीर्माद लेते थे।

श्रीमनी चन्द्रांटेनी स्तेष्ठ और सरखता की मूर्ति थीं। उननी अजैतिक दया और प्रेम से मुग्न होकर प्रामनामी माना के समान उनका आदर करते थे। सकट के समय उन्हें उनसे सहानुभूति और स्थागिषन सहायता अक्ट्रय मिश्र करती थी। गरीनों को पूर्ण निश्चय था कि चन्द्रांटेनी के पास जाने से मुद्धी भर मिक्षा तो मिछेगी ही, पर उनके स्तेष्ट्रपूर्ण और द्यामय दर्शन से अन्तरात्मा को शान्ति भी मिछेगी। उनके घर का दरनाजा हमारे छिये सदा खुश है यह बात साधु,सन्यासी तथा पक्तीर छोगों को मालून थी। पडीस के बालक भी जानते थे कि चन्द्रांद्री के पास हठ करने से उनकी माँग अवस्य पूर्ण होगी। इस तरह गाँव के बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरंप सभी क्षांदराम की पर्णकुटी में सदा आया जाया करते थे और वह छोटी सी पर्णकुटी एक प्रकार की अधूर्व शान्ति से सटा पूर्ण रक्षा करती थी।

हम कह जुके ह िक क्षिदिराम की रामछीछा नाम की एक बहिन और नििदराम, कनिश्राम (रामकनाई) नाम के हो छोटे माई थे। देरे आम का सर्वस्त्र नष्ट होने के समय रामछीटा ३५ वर्ष की और भाई छोग ३० तथा २५ वर्ष के थे। पिर्चिम में छ कोस पर जिट्टीमपुर में भागवत बयोपाय्याय के साथ रामशीटा का विवाह हुआ था और उसे रामचाद नाम का एक पुत्र और हेमािनी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। क्षुदिराम के सक्ट के समय इन बच्चों की उन्न कमशः २१ और १६ वर्ष की थी। श्रीयुत रामचाद मेदिनीपुर में वकाळत करने छोग थे। हेमािनी का जन्म देरेमाम में अपने मामा के ही घर में हुआ था। मामा के घर के सब छोग उस पर बडा प्रेम करते थे। क्षुदिराम तो इसे अपनी प्रित्रो के ममान प्यार करते थे और विवाह योग्य होने पर उन्होंने ही स्वय उसना जिनाह नामारपनुर के बायन्य में २५ बोस पर शिरड ग्राम मे श्री कृष्णचन्द्र मुनर्जी के साथ कर दिया। बाद मे हमा जिनी के चार पुत-रावत, रामस्तन, इत्यराम और राजाराम—हुए।

श्रुद्रिराम वे माई निधिराम वी सतान वा पता नहीं छगता। सारेंस विनेष्ठ रामक्रनाई को रामतारक उर्फ हरूधारी और काळिडास, दो पुत्र हुए। रामक्रनाई भक्तिमान और भावुक हर्रय के थे। एक बार किसी मटली में रामचित नाटक हो रहा था। उसे वह देख रहा था। राम के बनवास प्रसाग को देखते देखते वह इतना तम्मव हो गया कि सभी घटना ययार्थ है, इस भाउना से राम को बनवास भेजने के ळिए कारस्थान करने बाळी कैसेयी का बेहा थारण करने बाटे पात्र को मारने के लिए वह रगभुमि पर जा चटा।

रामर्गर क पुत्र गमचार मेरिनीपुर मे उनालन करने रो ये। उन्हें अपन रोजगार में भीर भीर अच्छी नमार्ग होने छगी। अपने मागा ने मन्द्र नो देखनर ने प्रतिमान (५) श्रुटिराम नो और निभिगम तथा कनार्गम प्रयेन नो १०) मासिन भेजने लगे। ममय ममय पर अपने भाष्ट्रने ना ममाचार न मिलने से श्रुटिराम को चैन नहीं पढ़ती थी और उमरा नुगर नमाचार जानेन ने जिय सुदिराम मेरिनीपुर चले जाने ये और १-४ दिन नहीं रहनर कामारपुकुर नापस आ जाते थे। इसी तरह एक बार मेरिनीपुर जोल समय एक प्रदान हुई जिसमे श्रुदि-भम का अलाकरण निजना भित्रपूर्ण था उस बार कायता रागता है। मेरिनीपुर व मारपुतुर ने नैकल्य मे ४० भील पर है। नहन दिनों से रामकार ना ममाचार न मिरने के नारण श्रुटिराम को पढ़ी चिन्ता थी और वे मेटिनीपुर जाने के लिये घर से निकले। माघ फालगुन का महीना होगा। इस समय बेल के बृक्षों के सब पर्ते कड़ चुकते हैं और नये पत्ते निकलते तक महादेव को चट्ने के लिये लोगों को बेलपत्र बड़ी कठिनाई से मिलता है। घर से निकलने के पूर्व कुल दिनों तक यही कठिनाई क्षदिराम को भी हुई थी।

शुद्धिराम बडे तड़ के ही रवाता हुए और १५-१६ मील चलकर एक गाँव में पहुँचे। वहाँ वित्ववृक्ष पर हाल ही मे पत्ते निवले थे। उन्हें देखकर उनको बडा आनन्द हुआ। मेदिनीपुर जाने की बात मूलकर वे उस गांव मे गये और टोकनी और वस्त्र खरीद लाये। टोकनी को घोकर उसमें नये कोमल कोमल वित्वपत्रों को एककर उस पर गील कपड़ा टांक दिया और पुनः कामारपुकुर की राह पकड़ी। दोपहर को दो बचे वे अपने वर पहुँचे और स्नान करके उन्होंने उन वित्वपत्रों से वड़े आनन्द और भित्त के साथ श्री महादेव और श्री शीतला देवी की पूजा की। तपश्चात् मोजन करने बंटे। अवसर पाकर चन्टादेवी ने शुदिराम से मेदिनीपुर न जाकर वापस औट आने का कारण पृष्टा और नये नये, वित्वपत्रों से देवाचिन करने के लोम में पड़कर वे गांव जाना मूल गये, ऐसा जानकर उन्हें बटा अवस्त हुआ। दूसरे टिन तटके उटकर शुदिराम पुनः मेदिनीपुर के लिये खाना हुए। अस्तु—

कामारपुकुर आए कृटिराम को ट वर्ष हो जुके थे (१८२०)। रामकुमार और कात्यायनी क्रमञः १५ और १० वर्ष के हो जुके थे। उनकी आयु निवाह योग्य हुई टेखकर कुटिराम ने कामारपुकुर के वायव्य में एक कोम पर आनुर गांव के केनाराम वंधीपाच्याय से कात्यापनी का विवाह कर दिया और केताराम त्री वहिन से रामपुमार का विवाह कर खिया। पास भी ही एक णटशाटा में रामपुमार का साहित्यशास्त्र और व्याकरण का अभ्यास हुआ था और अब वह स्मृति शास्त्र मा अध्ययन कर रहा था।

तीन चार वर्ष और बीत गये। इस अत्रांत्र में श्री रामचन्द्र जी की कृता से क्षुद्रिराम की ससारयात्रा ठीक चल रही थी। रामकुमार का अव्ययन समाप्त हो गया और वह भी यक्षाशक्ति द्रव्य उपार्जन करने अपने पिता को ससार चलान में सहायता देन लगा। क्षुदिराम भी निश्चित्त मन से ईश्वर नी आराधना में अप्रिक समय वितान लगे। इसी अपमर पर क्षुदिराम के आश्रयदाना सुखगल गोस्त्रामी का स्वर्गतास हो गया। उनकी मृत्यु से क्षुदिराम को वडा दृख हुआ।

रामकुमार बडा हो गया और ससार ना भार अहण करने योग्य वन गया। इससे झुदिराम को अन्य बातो की ओर प्यान देने वा अनसर मिछा। उन्हें तीर्थयात्रा की इच्छा उरान हुई और इस समय उन्होंने दक्षिण के बहुतरे तीमों की यात्रा की और सितुका रामेश्नर से एक बाणिटिब्स छातर उन्होंने अपने धूलागृह मे रखा। यह बाणिटिब्स कामारमुकुर में झुदिराम के घर में अब भी वर्तमान है। तीर्थयात्रा से छौटने के छाममा दो वर्ष बाद बहुत नमीं मे चन्द्रादेवी को एक पुत्र हुआ (१८२६)। रामेश्नर वी यात्रा से छौटने के बाद यह पुत्र हुआ, इस कारण क्षरिराम ने इसका नाम रामेश्नर रखा।

तत्पश्चात् आठ प्रपं और बीत गये । रामकुमार पुराण बाँच कर तथा शान्ति स्प्रस्पयन आदि कर्म द्वारा अपने पिता को ससार निर्नाह में सहायता करने लगा था। अत. अत्र पूर्वतत् क्षुटिराम को सांसारिक क्रप्ट नहीं रहा । शान्ति स्वस्त्ययन आदि कर्मों में रामकुमार निपुण हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि इन कर्मों में उसे देती शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। शास्त्रों के अध्ययन से उसे शक्ति की उपासना में वडी श्रद्धा हो गई थी और उसने एक गुरु से देनीमत्र की दीक्षा भी छी थी। अपने इष्टरेंग की पूजा करते समय एक दिन उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसे ऱ्योतिपशास्त्र में सिद्धि प्राप्त कराने के छिये साक्षात् देवी ही उसके जिह्वाप्र पर एक मत्र अपनी उंगछी से छिख रही है, ऐसा दर्शन उसे हुआ ! उस दिन से रोगी को देखते ही उसे आराम होगा या नहीं, इसकी जानकारी रामकुमार की होने लगी और रोगियों के बारे में वह जो कुछ कहता, यह सच निकलता था। एक बार एक गृहस्य अपनी पत्नी के साथ नदी में नहाने आए थे। रामकुमार भी नदी पर था। उस स्त्री के मुंह की ओर दृष्टि जाते ही रामकुमार जान गया कि यह स्त्री कल मरने वाली हैं और यह बात उसने उसके पति से भी बता दी।स्त्री निरोगी थी; अत' उसके पित को यह बात ब्रुठ जँची, परन्तु सचमुच ही वह स्त्री दूसरे दिन अचानक मर गई ! रामकुमार को अपनी स्त्री का भी मरणकाल मालूम हो गया था। प्रसन करते ही मर जायेगी, यह उसे निदित था और हुआ भी वैसा ही ।

सन् १८२५ ई॰ में क्षटिरामको पुन' तीर्थयात्रा करने की इच्छा हुई। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की हो गई थी, तब मी उन्होंने गया पैरळ जोने का निचार किया। तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में हुरस ने हमें \* बताया कि कायायनी बीमार थी और उसे देखने के लिये

<sup>+</sup>इम चरित्र में स्थान स्थान पर 'हम बोले, 'हमें उन्होंने बनाया' आदि

क्षुदित्तम आतुर गात आप। अपनी कत्या वो लगातार बकते और हाम पैर पटकते देखकर वे जान गये कि इस मृतताथा हो गई है। उन्होंने श्री मगतान का स्मरण करके कहा, "त भूत हो या कोई भी हो, मेरी लड़की को छोड़ कर चला जा।" उस मृत ने कहा, "तुम यदि गया में पिण्डदान करोगे तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊँगा। इसिंग्य जब तुम गया जोने के खिय राजा होंगे उसी समय मैं भी तुम्हारी लड़की को छोड़ दूँगा।" इससे खुदिराम ने गयायात्र का निश्चय किया। कारण चाहे जो हो, इस साल खुदिराम ने गयायात्र वी यात्रा की, यह निश्चित है।

जब क्षुदिराम गया पहुँचे तब चैत का महीना था। चैत में ही गया में गिण्डदान देने की शास्त्राह्या होने के कारण वे चैत में गये होंगे।एन मान नहीं रहनर शास्त्रोत्रत प्रिध से सन कर्म करने के बाद अन्त में श्री गदारा के चरणों में गिण्डदान दिया। यथाशास्त्र नित्या करने गिल्कण में वे आज सुकत हुए, इस मानना में उन्हें नदा मनीय हुआ और ईरार ने अपने ममान नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित सेमा मंग ली. यह विचार मन में आने से उनना अन्त करण इतज्ञान, नम्रता और प्रेम में पूर्ण हो गया। दिन की तो बात छोटिय, पर रान को मोते हुए भी यही दिचार उनके मन में वर्षने रंगा। एक रात को उन्हें स्वप्त हुआ। उन्हें ऐसा दिखा कि में श्री गढा वर ने चरणों में पिण्डदान मंग रहा हूं और मेरे मब वितर दिन्य देह जारण करके उन

वाक्यों में 'हम 'शब्द मूल बगला प्रयक्तार साहि। 'हम 'शह का उपयोग उन्होंन औरामकुण के शियों 'के लिय किया है।

पिण्ड को बंड आनन्ट से प्रहण करते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दे रह हैं। उनके दर्शन से आनन्दित होकर मैं गद्गढ हो पितरो को बारम्बार प्रणाम कर रहा हूँ । इतने में ऐसा दिखा कि एक अपूर्व ज्योति से मन्दिर पूर्ण हो गया और मेरे सब पितर एक सिंहासन के किनारे से दो कतारों में गभीरतार्प्रक खंडे होक्र उस सिंहासन पर बैठे हुए एक अद्भृत पुरुप की स्तुति हाथ जोडकर कर रहे हैं ! इतने में वह डिन्य, तेजस्त्री श्यामसुन्दर पुरुप स्नेहपूर्ण दृष्टि से हँसते हॅसते मेरी ओर देग्वत हैं और अपने समीप मुझको इशारे से बुला रहे हैं — ऐसा प्रतीत हुआ। क्षुदिराम किसी यत्र के समान खिंचे जावर उनके सामने खंडे हुए और भिनतपुक्त अन्त करण से उन पुरप को साष्टाङ्क प्रणाम करके गर्गर चित्त से उनवी नाना प्रकार से स्तुति करने छने। वह दिव्य पुरुप उननी स्तुति से सन्तुष्ट होकर मेधनत् गम्भीर तथा मधुर नाणी से उनसे बोले, " शुदिराम ! मैं तेरी भिनत से अत्यन्त सन्तुष्ट हो गया हूँ, में तेरे घर प्रज्ञाय से अनतार लेकर तेरी सेना ग्रहण करूँगा।

इतन में नीट उचट गई। मैं कहाँ हूं यही उनकी समय में टीक टीक नही आया। धीरे धीरे उन्हें नज बातों की याट आई ओर एरमेरक का नामस्मरण करते करते ने उठकर बैठ गए। स्वप्न के जिएय में उनके मन में तरह तरह के तिचार उठने छगे। अन्त में उनके श्रहाल हृद्य में यह निश्चय हुआ कि देजस्वप्न कभी मिण्या नहा होता। मेरे द्वारा किसी महापुरूप का जन्म होने काल है और उतनी ब्रह्मकस्था में भी पुत्रमुखाक्लोकन का सुख मिलेगा, यह उन्हें निश्चय हो गया। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्भुत स्वप्न का प्रक जब तक प्रत्यक्ष न दिखाई दे, तब तक इस स्वप्न का वृत्तान्त किसी से नहीं बहूँगा। तदुगरान्त गया में कुठ दिन और दिताकर क्षदिराम वैद्याग्व गास में कामारपुत्तर ट्वांट आये।

## ४-चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव

" मेरी माता सरलता की मृति थी। सनार की मानली मामूली बाते वह नहीं समझती थी! उन्हें पैते गिनना भी ठीक ठीक नहीं आता था! कौनसी बात दूसरो को बताना और कौनसी बात नहीं बताना यह भी वह नहीं जानती थी। इस कारण लोग उन्हें भीली 'कहा करते थे। "

---श्रीरामङ्गण

जमदुद्धारक महापुरियों के जन्म होने के समय उनके मातापिता को अठौँ किक आव्यातिर्क अनुभर प्राप्त हुआ करते हैं और उन्हें दिव्य दर्शन भी हुआ करते हैं, यह बात ससार के सभी अमेप्रयों मे पाई जाती है। भगनान श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, ईसा, बुद्ध, शकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जिन अन्नतारी पुरुयों की ससार अध्यपि यूजा कर रहा है उनके मातापिता के सम्बन्ध में उन्त बाते प्रयों में वर्णित है। उच्च प्रकृतिसम्पन्न मातापिता से ही उदार चरित्र बाले पुरुपों की उत्यित होती है, यह सिद्धान्त आवृतिक प्रयों में बताया जाता है, तो श्रीकृष्ण, सुद्ध, ईसा जैसे महापुरुगों के मातापिता निशेष सद्गुण-सम्पन्न रहे ही होंगे यह मानना पडता है। इन महापुरुपों के जन्मकाल में इनके मातापिता के मन मातारण मनुष्यों की अपेक्षा कितनी उच्च मृमिका में अवस्थित रहे होंगे और एतदर्थ उन्हे उस समय दिव्य दर्शन नथा अनुसर भी प्राप्त हुए होगे, यह बात भी माननी पडती है।

यहापै पुराणोकन वाते युक्तिस्तान हों तथापि संशयी मन का पूर्ण विस्तास उन पर नहीं होता, कारण यह है कि अपने स्थय अगुमन किय हुए नियमें पर ही मन विस्तास करता है और इसी कारण अपरोक्षा नुमृति होने के पूर्व इंस्प्रम, आत्मा, मुक्ति, परहोक हत्यादि इन्द्रियानीत विपयों पर उसका पूर्ण विस्तास कभी नहीं रहता। इनना होते हुए भी किसी वात को अलौकिक या असाधारण होने के ही कारण निरपेक्ष विचारना पुरुष त्याप्य नहीं मानते, यस्तु उस सम्बन्ध के दोनों पक्षों का किस स सम्बन्ध के दोनों पक्षों का किस स सम्बन्ध के दोनों पक्षों का किस स सम्बन्ध के दोनों पक्षों

हमारे चरित्र नायक के जन्म के समय पर उनके माता पिता को अनेक दिव्य दर्शन और अनुमत्र प्राप्त हुए। हमें यह बात ऐसे छोगों ने बताई है जिन पर अधिरास करना असम्मत्र है, इस कारण हमने ये वातें जैसी सुनीं उनका वैसा ही वर्णन कर टैना अपना कर्नव्य समझा। शुटिराम के सन्त्रन्थ में कुछ वातें बात प्रकरण में बताई गई है, अब चन्द्रांटिंगी की बातों का यहाँ उन्हेंच किया जाता है।

कुदिराम को गया से छोटम के कुछ दिनो बार अपनी पत्नी के स्थमार में अद्भुत परिर्तन दिखाई दिया और मानवी चन्द्रा थयार्थन देत्री के समान दिखेन लगी। उनका इत्य भूतमात्र के प्रेम से पूर्ण हो गया तथा उनका मन इस जासनामय ससार के इक्टी से निकलकर सदा उन्च अरस्या में रहने लगा। उन्हें अपनी गृहस्थी की अपेक्षा आस-पाम के गरीत लोगों वी गृहस्थी की ही चिन्ता अधिक रहती थी। अपने घर के कार्य करते करते वीच में ही अपनी पड़ोसिनियों के यहाँ जाकर उनकी आवश्यकताओं के विषय में पूछा करती थीं और अपने घर से छे जाकर उन्हें चीज़ दे आया करती थीं । घर के सब छोगों के खा पी छेन के बार, नृतीय प्रहर में स्वयं खाने के छिये बैटने के धूर्व, पुन: एक बार सब के वरों में जाकर यह देख आती थी कि उन छोगों का भोजन हुआ है या नहीं और यि किसी दिन कोई विना प्वाए होता या, तो उसे बढ़े आतन्द्र से अपने घर छे जाकर मोजन कराती थीं नया स्वयं योंड़ से जछपान पर ही वह दिन विना देती थीं !

पड़ीस के बच्चे चन्द्रार्ज्जी को अपने ही बच्चों के समान लगते थे।
सुदिराम को ऐसा रिक्ने लगा कि उनकी एनी के हृदय का वात्सल्यभाव अब देवी-देवताओं को ओर प्रवृत्त हो रहा है। उन्हें ऐसा मालूम होता
था कि श्री रामचन्द्र जी मेरे पुत्र हैं। इतने दिनों तक तो सब देवताओं
की धूजा के समय उनका हृदय श्रद्धायुक्त भय से पूर्ण रहा करात,
पर अब तो इस पुत्रग्रेम के सामने भय न मालूम कहाँ भाग गया।
उनके मन में अब देवताओं का भय नहीं रहा, संकोच नहीं रहा और
उनसे छिपाने लायक कोई बात भी नहीं रही। उनसे माँगन लायक भी
कोई विषय नहीं रहा। हाँ, एक बात आवश्य थी। उनके मन में देवादि
पर प्राणायिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के लिये प्राणों तक की आहुति
देने की इच्छा तथा उनकी संगित सदैव प्राप्त करने की उत्कट अभिन्दाया
मात्र से उनका मन पूर्ण था।

क्षृदिराम को शीव्र ही विदित होने लगा कि इस प्रकार नि.संकोच टेंबर्सक्त द्वारा और भगवान पर ही अपना सर्व भार सीप चुकते के कारण परम उल्लास होने से उनकी पत्नी का स्त्रभाव बहुत उदार हो गया है और सभी पर वह एक समान विश्वास करने लगी हैं तथा सभी को वह अपना आत्मीय समझ रही हैं।

सरल रंगभाव बाली चन्द्रादेवी कोई बात या विचार भी अपने पित से कभी गुप्त नहीं रखती थीं। अपनी बरावरी की स्त्रियों से भी बातें करते समय अपने मन की बात वह प्रकट कर दिया करती थीं, तो पित के निपय में कहना ही क्या!

क्षदिराम के गया चडे जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में घर में क्या क्या हुआ यह बात चन्द्रादेवी अपने पति से यथावकाश बताया करती थी। इसी तरह एक दिन उन्होंने क्षुटिराम से कहा, "आप गया चले गये थे, तब एक रात्रि को मुझे एक अर्मुत स्वप्न दिखा;एकडिन्य पुरुष मेरी शथ्या पर सोया हुआ दिखा ! मैने ऐसा रूप किसी का नहीं देखा था; इतने में ही मेरी नीद खुळ गई और देखती हूँ तो वह पुरुष अभी भी शय्या पर है! यह देखकर मुझे वड़ा डर छगा और कोई पुरुप मौजा साधकर घर में प्रवेश कर गया होगा ऐसा सोचकर दीपक जला कर देखती हूं तो कहीं कुठ नहीं! कियाड़ ज्यो के त्यों! कुंडी भी लगी हुई थी ! इसके बाद रात भर डर के मारे नीद नहीं आई । प्रात:काल होते ही धनी छोहारिन और धर्मडास लाहा की बहिन को बुलवाया और उन्हें रात की बात बताकर पूटा, "क्यों तुम्हारे विचार में यह घटना कैसी मालूम पड़ती है ? क्या सचमुच मेरे घर में कोई घुसा होगा ? परन्तु मेरा फिसी से उड़ाई बगड़ा तो नहीं है। हाँ, मबुयुगी से उस दिन कुठ बातचीत हो गई थी. पर उतने पर से क्या वह देप रखकर मेरे घर में घुसा होगा ?' उन दोनों ने मेरी दिल्लगी की और वे कहने लगी, 'तुम बुटापे में पागल हो चली हो! स्वप्न देखकर ऐसे टरने की कौन सी बात है हसूरें छुनेंग तो क्या कहेंगे गान भर में तुम्हारे निषय में किन्यदन्ती फैल जायगी! अब जरा इतनी होशियारी करों कि यह बात पुन किसी से न कहो।' उनकी बाते सुनकर सुन्ने निरमस हुआ कि वह स्वप्न ही था और मैंने यह बात किसी से न कहने का निरमय कर लिया!

" और एक दिन धनी के साथ बाते करती हुई मैं अपने घर के सामने के शिवमन्दिर के आगे खडी थी। इतने में ऐसा दिखा कि महा-देव के शरीर से एक डिब्य ज्योति वाहर निकलकर सारे मदिर भर में फैल गई हे और वायु के समान तरगामार होकर मेरी ओर वेग से आ रही है! आरचर्यचितत होकर मैं धनी को दिखा रही थी कि वह ज्योति मेरे पास आई और मेरे शरीर मे प्रनिष्ट हो गई! मय और विस्मय से मैं एकदम मूर्जित होकर धरती पर गिर पडी । धनी ने सिर पर पानी इत्यादि सींच कर मुद्दे साम्यान किया तब भैंने सब बातें उसे बतलाई। उसे भी वडा अचम्भा हुआ और वह बोली, 'तुझे वात हो गया है!' पर उस दिन से मझे लगता है कि वह ज्योति मेरे उदर मे समा गई हैं और मेरे उदर में गर्मसचार होगया है। यह बात भी मैंने धनी और प्रसन्न को बता दी और उन्होंने मुझे 'पागल ! मुर्ख ' कहकर एक दो नहीं सैफ़ड़ो अपराब्द कहें और तुंशे भ्रम के सिराय और कुछ नहीं हुआ है, तुरे वायुगुल्म हो गया है इत्यादि अनेक बाते कहकर 'यह बात फिसी से कहना नहीं ' ऐसा चेताया ! उनकी वाते छोडो ! आप क्या समझते हैं र मुझे रोग हो गया है या देव की कृपा मुझ पर हुई है र भा. १ रा. ही. ३

मुक्षेतो अभी तक यही मालूमहोता है कि मेरे उटर में गर्भसचार हो गया है!"

श्वीदराम ने सारी ह्यीकत सुन टी और उन्हें भी अपने स्वप्न का समरण हुआ ! फिर उन्होंने अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाया, "यह रोग नहीं है ! तुझ पर देन वी कृषा हुई है ! पत्न इसके बाद परि तुझे इस तरह का कुछ दिखे तो मेरे सिनाय किसी दूसरे से कुछ नहीं बताना ! श्री रख़ीर कृपा करके जो भी दिखायें उसमें अपना कल्याण

होगा, ऐसा ध्यान रखना। गया में रहते समय मुझे भी भगनान ने दिखाया या कि हमें शीव ही पुत्रमुख दिखेगा।"

इस आइग्रसन से चन्द्रदिगी निहिचन्त हो गई। इसके बाद १-४ मास बीत गये और सभी को दिखने छगा कि क्षुटिराम की पत्नी ४५ वर्ष की अनस्या में सच्युच पुन गर्भवती हुई! गर्भिणी स्त्रियों का रूप छाग्य्य बहुत बढ़ जाता है। चन्द्रादेवी का भी नैसा ही हुआ। धनी इस्पादि उनकी पडोसिनें कहा करती थी कि इस समय चन्द्रादेनी के शर्रार में असामान्य तेज बढ़ गया है और कोई कोई स्त्रियों तो यह कहने छगी, "सुदापे में गर्भवती होकर इसके शरीर में इतना तेज

बुदिया मर जायगी ! "

गभीतस्था में चन्द्रादेवी को दिल्य दरीन तथा अनुमन और अधिक होने छो। कहते हैं कि उन्हें प्राय प्रतिदिन देवीदेवताओं के दर्शन होते थे! कभी उन्हें ऐसा छगता था कि उनके हारीर की हुगध घर मर में फैल गई है! कभी मानुम होता था कि देवता उनसे औछ रहे

आना अच्छा चिह्न नहीं है। दिखता है कि प्रसुत होने पर यह

हैं !देशी-देवताओं पर उनका अपत्यवत् प्रेम इस समय बहुत वद गया था। उन्हें जो कुछ दिखता या सुन पड़ता उसे वह अपने पति से बताया करती थीं और पूछती थीं, " मुझे ऐसा क्यों होता है! " क्षुदिराम उन्हें तरह तरह से समझाते ये और उनसे कहा करते थे कि शंका की कोई बात नहीं है। इस तरह रोज होने छगा। एक दिन चन्द्रादेवी भयभीत होकर अपने पित से बोर्छी, " शिव मन्दिर की ज्योति के दर्शन के समय से बीच बीच में मुझे इतने देवदेवियों के दर्शन होते हैं कि मैं वता नहीं सकती। इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देखा है! आज ही दोपहर की बात है-ऐसा दिखा कि कोई एक हंस पर बैठकर आ रहा है; उसे देखकर मुझे डर छगा। पर धूप से उसका मुँह लाल हुआ देल मुझे दया आ गई और मैं उसे पुकार कर बोली, ' अरे बिचारे हंस पर बैठने बाले देव ! धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना बुलस गया है! घर में कुछ दिलया है, क्या मैं तुझे ला दूँ ? उसे पीकर थोडा शान्त हो जा !' यह सुनकर वह हँसा और अकरमात वायु में मिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की वात वताऊँ ? ये देव मुझे पूजा या व्यान करने से ही दिखाई देते हैं ऐसा नहीं है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य रूप ठेकर आने हैं और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह के ये रूप भला मुझे क्यों दीखते हैं ? मुझे कुछ रोग तो नहीं हो गया है ? भूतबाधा तो नहीं हुई है ? "

शुदिराम ने पुनः अनेक प्रकार की वार्ते बताकर उनको सान्चना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेबांछ महापुरुप के पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं।

### ३६ श्रीरामरुष्णछीलामृत

इस प्रकार दिन जाने छगे और यह गरीव ब्राह्मण दस्पि ईशर पर मर्न भार साँपकर पुन रूप से अपने यहाँ जन्म छेनेवाछे महासुरप के आगमन की उत्सुक चित्र से ब्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन विजाने छगा।

## ५-श्रीरामकृष्ण का जन्म

" मेरे पिता गया गये हुए ये । वहाँ श्री रामचन्द्र जी ने स्वप्न म पकट होकर उनमें कहा कि में तुम्हारा पुत्र होकँगा। "

—शीरामञ्च

शरर, हेमत और शिनिर बीत गये। ऋतुराज नस्त का आगमन हुआ। शीत और ग्रीष्म ऋतुओ वा सुखप्रद समिश्रण मनुमय पान्नुन नमस नमस्त स्वानर-जगम ससार में ननीन प्राणो वा सचार कर रहा था। उस मास के छ दिवस बीत चुके थे। सभी प्राणियों में निशेष आनन्द और उच्छास दिखाई दे रहा था। शास्त्रो का क्षम है कि इझामन्द्र के केवछ एक कण से सारे पदार्थ युक्त हुए है। इस दिव्य उज्याख आनन्दकण भी मात्रर कुछ अभिक्त हो जाने के कास्ट्रण ही शायद ससार में इतना उच्छास उच्छा हो गया हो। आगमन तुम्हारे उदरमे हुआ है वह कभी भी इस प्रकार श्री रामचन्द्र जी की पूजा-सेना में नि न डाब्ते हुए संसार में प्रवेश नहीं करेगा, यह मेरा इट विश्नास है; अत. आज की चिन्ता मत करो। कब से में इसका दूसरा प्रवन्ध करूँगा। और धनी को तो आज से यहीं सोने के लिय मेंने तभी से कह रखा है।" इस प्रकार पति के आश्वासन से चन्द्रादेवी की श्रीका का समायान हुआ और वह अपने गृहकार्यों में निमम्न हो गईं।

वह दिवस समाप्त हुआ । रात्रि आई । धनी छोहारिन चन्द्रादेवी के पास ही सोई थी। धीरे धीरे उप काछ आया और चन्द्रादेवी को प्रसमेदना शुरू हुई। थोडे ही समय में वह प्रस्त हुई और उन्हें पुत्रसम् प्राप्त हुआ । धनी चन्द्रादेवी की तस्काछोचित सभी व्यवस्थाएँ करके शिद्य की ओर देखती है तो वह जिस स्वान में था वहाँ दिखाई ही नि दिया! मयभीत हो उसने दीपक की बची बढ़ाकर इघर उघर देखना शुरू किया! मयभीत हो उसने दीपक की बची बढ़ाकर इघर उघर देखना शुरू किया! नयभीत हो उसने सरकते सरकते स्थाई के चृत्हें के पास जाकर पड़ा है और उसके शरीर में राख ही राख छिपट गई है! धनी दौड गई और जल्दी से उसने बाठक को उठा छिया। उसके शरीर पर से राख को पाठ कर देखती है तो यह शिश्च रूप में अव्यन्त सुन्दर है और टीछडी व में छ: मास के बाठक के समान बड़ा है! धनी को बड़ा अचर हुआ और उसने पड़ोसी छाहाबाबू के बर की प्रस्ता आदि हित्रयों को खुडाकर उस शिद्य को उन्हें दिखाया और सब बुसान बताछ हिया।

इस प्रकार शान्त और पित्र बास मुहूर्त में क्षेदिराम की छोटीसी पर्णकुटी में इस इस अछोतिक महापुरप का जन्म हुआ (सन् १८३६)!

इसके परचात् कृदिराम ने ऱ्योतिपी से बालक की प्रदक्षंडली के लिए कहा । श्रोत १७५७ फान्गुन शुक्र दितीया बुधवार सन् १८३६ परपरी ता. १७ को आयी वडी रात रहते बाउक का जन्म हुआ। उस

समय पूर्वामाद्रपटा नक्षत्र का प्रयम चरण था। जन्मरुग्न में रित, चन्द्र और सुध पे और शुक्त, मंगल और शनि य प्रह उच्च स्थान में पड़ेये।

उच्च महीं पर गुरू की दृष्टि थी। जन्म कुंमत्रस्न के प्रयम नबांश में हुआ, मुर्योदय से इष्टकाल ५९ घटिका २८ पल था।

#### जन्मकुण्डली



#### जन्मशाशि-कुम्भ

जन्मनक्षत्र—पूर्वाभाद्रपदा मथम चरण जन्म काट या १ स्पेटिय से इष्ट काट ४ ५९ व. २८ प. जन्मटग्र – कुम्भ—प्रथम नवांश

शुभमस्तु ।

इस जन्मचन का फल भूगुसहिता में इस प्रकार डिखा टै:— धर्मस्यानाथिंप तुंगे धर्मस्ये तुंगखेचरे गुरुणा दृष्टिमंयोगे छन्नेशे धर्मसस्थित । वेन्द्रस्थानगते सौम्ये गुरी चेत्र तु कोणभे स्थिरत्यने यदा जन्म सम्प्रदायप्रभृहि स । धर्मितिन्माननीयस्तु पुण्यवर्मरत सदा देपमिंदरपासी च बहुशिष्यसमन्वित । महापरचसज्ञोऽय नारायणाशसम्भव सर्वत्र जनपू यश्च भविष्यति न संशय ।

" ऐसा व्यक्ति धर्मितित् , माननीय और पुण्य वर्मों मे रत होगा । वह नया धर्मसम्प्रदाय क्रारू वरेगा और उसे अवतारी पुरुष मानवर सर्गत्र उसमी पूजा होगी।"

गया का स्वप्न इस तरह सत्य होते देख क्षुदिराम की वडा आनन्द तथा आश्चर्य हुआ और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से पूर्ण हो गया। गया में गदाधर ने स्वप्न में कृपा की, उससे यह पत्र

हुआ, अत क्षटिराम ने इस वालक का नाम गटावर रखा ।

# ६-वालचरित्र और पितृवियोग

"हमारे पिता शह से दान कभी नहीं लेते थे।"
"हिनभर वे जप-ध्यान-पूजा में ही निमन्त रहा करते थे।"

" गाव वाले ऋषि के समान उनका आदर करने थे।"

—श्रीरामङ्ग्य

पुराणों में लिखा है कि श्रीराम, श्रीकृष्ण ह्त्यादि अवतारी पुरुषों के माताविता को उनके जन्म के घूर्र और परचात् अनेक दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे। इस कारण अपने वालक के लिये हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, यह बात उन्हें पूर्ण रीति से िमित होते हुए भी सन्तितिप्रम के बच होकर उनके लालन-पालन को उन्हें चिन्ता रहती ही थी! यही स्थित खुरिराम और चन्द्रादेनी की भी हुई। पुत्र के मुख की ओर देखते ही उन्हें अपना स्थम और अन्य वाने निस्मृत हो जानी थीं और उसके स्थण तथा पालन की चिन्ता आ घरती थी। विद्वत हुआ और अस्म मामावाद मेदिनीपुर में रामचार को विद्वत हुआ और असने मामावी सावारण स्थित जानक के दुध पीने के लिये एक दुहती गाय तुरन्त कामारपुद्धर को भेज थी। इसी प्रकार बालक के दुध पीने के लिये एक दुहती गाय तुरन्त कामारपुद्धर को भेज थी। इसी प्रकार बालक के दिये सभी आवश्यक वालकों का प्रवन्य किसी निस्ती प्रकार से हो गया और एक बे बार एक दिन बीतने लगा।

इधर इस अद्भुत बालक की आक्रकेक शक्ति दिनोंदिन बटने लगो और मातानिता का ही नहीं, बरन् पड़ोस के सभी लोगों का, निवेषकर स्त्रीसमाज का, बह बालक जीवनप्राण बन गया। स्त्रियों को जरा भी पुरस्त मिलते ही ने चन्द्रादेशी के यहाँ चली आती थी और आने का कारण पूछने से बहती थीं, "बह तुम्हारा लाडला यहाँ है न ! इसके कारण आना ही पडता है!" आसपास के गागों से चन्द्रा देवी जी रिकेदार स्त्रियों जनके घर बालक देखने के लिये बारम्वार आया करती थीं!

धीरे धीरे बाल्फ पाँच महीन का हो गया और उसके अन्नप्राशन का दिन आया। क्षुदिराम ने निर्चय कर लिया था कि अन्नप्राशन के समय केउल शास्त्रोक्त निर्मित पांजन किया जायेगा तथा श्री रामचन्द्र जी के नैजेब से ही अन्नप्राशन कराया जायेगा। और केउल दो चार नजदीजी लोगों को ही मोजन के लिए निम्नण दिया जायेगा। पर हुई बात दूसरी ही। प्राम की ब्राह्मण मडली ने आग्रह किया कि अन्नप्राशन के लिन हम स्वा को मोजन करायो। यह सुनकर खुदिराम को बिन्ता हुई, परन्तु गांव के जमींदार धर्महास लाहा को यह जात मालूम होते ही उन्होंने इस कार्य के लिये खुदिराम को सहायता हैने का वचन दिया और उननी सहायता से खुदिराम को सहायता के ब्राह्मण तथा अन्य लोगों को भी मोजन देवर कार्य समान्त विया।

गदाधर जैसे जैसे बडा होने लगा, वैसे वैसे अपनी मधुर बाल-लोजा से अपने मातापिता के हरव को अधिकाधिक आनन्द देने लगा । पुत्रजन्म के पूर्वे जो चन्द्रा मुख्कर मी देवताओं से एक भी सासारिक वस्तु नहीं मागती थी वहीं चटा अब रात दिन अपने बालक के करवाण के लिये देवताओं से बरवाचना करने लगी! गटाधर ही अब उनके सब निवारों का बिपय बन गया।

जब गदाधर ७-८ मास का था तत्र एक दिन प्रात काल उसकी माना ने उसे दूध पिछाकर सुछा दिया था ओर स्वय गृहकाज में लग गई। थोडी देर के बाद छोट कर देखती है तो बिस्तर में गटाधर नहीं है और उसती जगह एक अपरिचित दीर्वकाय मनुष्य सोया हुआ है। यह देख चन्द्रा डरकर चिल्ठाई और अपने पति को बुळाने के छिए उस कमरे से दौडती हुई निकर्छी । क्षुटिराम जस्टी जस्दी आए और दौनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं। मटाधर जैसे के तैसे सोया है ! पर चन्द्रांदेनी का भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ। उन्होंने पति से कहा-"तुम कुठ भी कही, मैंने तो अपनी आँखों से उस पुरुष को देखा है। तुम किसी बाह्मण या पण्डित को बुळावर शान्ति कराओ। " क्षुदिराम ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, "टरो मत। इम बालक के सम्पन्य में आज तक जो बहुतेरी विचित्र वांते हुई हैं उसी तरह की एक इसे भी समझो। दिश्वास एको कि यहाँ साक्षात श्री रामचन्द्र जी पूजावर में दिराजमान है। बालक का अनिष्ट कडापि नहीं हो सकता।"

पित के इस आस्त्रासन से चन्द्रादेनी को धीरज हुआ, पर उनका डर निसी तरह दूर न हो सका । उस दिन उन्होंने वाटक के क्रव्याण के छिंव न मार्ट्स कितनी बार गद्गट हृदय से प्रार्थना की ! इस प्रकार ६ ० वर्ष बीत गये । इस अवमर में उल्लेखनीय बात केवल एक हुई और बह यह कि सन् १८३९ में चन्द्रादेवी को सर्वमगला नाम की एक कर्या उपल हुई।

गदाघर जी अलौिन सारणाशक्त और बुद्धिमता का परिचय क्षिटिराम को धीरे धीरे होने लगा। जो बात वह बालक एक बार सुन लेता था वह उसे प्राय सुवाप्र हो जाया करती थी। उससे फिर नह बात पूठने से उसका अधिकाश माग वह प्राय ठीक ठीक कह देता था। श्रुदिराम ने यह भी देख लिया कि किसी किसी प्रियय वी ओर उसकी स्वामानिक रचि है और किमी किसी प्रियय में नह स्वमानत उदासीन है फिर कुठ भी करो उसमें उसका जी नहीं लगता था। चाहे जो प्रयत्न करो, पहांड कहना उससे नहीं बनता था! तब श्रुदिराम ऐसा सोचते थे कि अभी जल्ही ही किस जात वी हैं। बोडा बडा होने पर सीख लेगा। इस निचार से उसे पहांड सिखाने का क्रम उन्होंने बद कर दिया।

पर गदाबर हिनोदिन अधिक उपद्रवी होने लगा ! इस कारण उसे क्षुदिराम ने जल्दी ही पाठशाला में भरती करा दिया। गटाधर को भी समान उम्र बाले सायी मिलने के कारण आनन्ट हुआ और बीरे बीरे उसके साथी और शिक्षक उससे बडा प्रेम करने लगे।

पाठमाला गाप के जमीदार लाहा बाबू के घर के सामने ही थी और उमका सारा खर्च वे ही देते थे। शाला दो बार अर्थात् सपेरे और तीसरे प्रहर लगती थी। गदाधर जैसे छोटे बालको की पढाई दोनो समय नहीं होती थी, परन्तु हाजिरी उन्हें जरूर देनी पडती थी, अत. पढ़ाई के बाद बाभी समय को यह कही आसपास खेल में विताता था। गदावर के जन्म के दूर के स्त्रप्न पर से उसके मानी बडप्पन की क्यमा सदैन मन में रहने के कारण — या उसका वेसा स्त्रमान ही या इस कारण शुदिरान गदावर से उसके उपद्रम या चापस्य के लिये कभी नाराज नहीं होने थे, फिर मारना तो अलग रहा। ऐसे प्रसमों पर वे उसे केनल मृदु जन्मों द्वारा उपदेश दिया करते थे। आगे चल कर गदाधर का उपद्रम बढने लगा। व भी कभी पाठशाला को न जाकर गदाधर अपने साथियों को लेनल मान के बाहर खेलने लगता था, तो कभी भजन, नाटक इस्पादि में जला जाता था, पर पूछने पर सदा सत्य बोन्नता था। उसी प्रकार वह चयलता भी किया करता था, पर उससे वह किसी का कभी नुकरान नहीं करता था।

परन्तु गदाधर के सम्बन्ध में क्षुटिराम की निराय चिन्ता का कारण दूसरा ही था। कोई काम क्यों किया जाय या क्यों न किया जाय, इसकी सन्तोपपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था तब तक उसके मन में जो उचित दीखता नहीं आचरण वह करता था। क्षुदिराम सोचते ये कि हर बात का कारण समझने की इच्छा खना बालक के लिये टीक ही है, पर प्रत्येक बात का कारण इसके समझने छायक हसे कीन बतायागा। और यदि ऐसा कारण इसे नहीं बताया गया के ससार में पूर्व परम्परा के प्रचल्ति धार्मिक निश्चियाँ को भी यह मान्य नहीं करेगा! महाचर को इस स्वमात के सम्बन्ध में इस अनसर की एक घटना पाठकों को बताने से वे क्षुदिराम की चिन्ता की यथार्थता का अनुभव कर सहिता।

उत्तर यह आंप हैं कि क्षुटिराम के घर के पीछे ही हालदारपुकुर नाम का एक बडा तालाव था। उस तालाव में आम के सोर स्त्री-पुरुप स्नान किया करते थे। इसमें पुरुषों और रित्रयों के छिये अलग अलग दो घाट बने थे। गढाधर के समान छोटे वालक स्त्रियों के घाट पर भी नहाते थे। एक बार गदाधर अपने दो चार साथियो को छेकर स्त्रियों के घाट पर नहा रहा था। सभी बालक वहाँ पानी मे कूद कूद कर एक दूसरे की ओर पानी उद्यार्टने लगे और उन लोगो ने वडी गडवडी मचा दी जिससे स्त्रियों को कुठ कष्ट हुआ।उनके भी शरीर पर पानी पड जाने के कारण उनको क्रोब आ गया और उनमें से एक स्त्री बोल उठी, " क्यों रे छोकरो ! क्यो आये तुम छोग इस बाट पर, उधर पुरुपों के घाट पर जाकर मचाओ उपद्रव ! यहाँ हम साढी और कपडे घोती हैं. जानते नहीं स्त्रियों को त्रिवस्त्र देखना मना है? " इस पर गटाधर प्रज वैठा, "क्यो मना है ?" अब वह वेचारी स्त्री क्या बोलती। अत उसे उस लडके पर और भी गुस्सा आया । ये स्त्रियाँ बहुत कुद्ध हो गई हैं और शायद हमारे घर जाकर हमारे माँ वाप से बता देगी इस भय से सभी लड़के वहाँ से भाग गये। पर गटाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया। वह लगातार तीन दिनों तक उन स्त्रियो के घाट पर जाता रहा और एक वृक्ष की ओट में डिपकर स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर ध्यानपूरक देखेन लगा! तीसरे दिन उस दिन की कुद्ध स्त्री से भेट होते ही गटाधर उससे बोला, "काजी, मैंने परसों चार स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा, कल छ वी ओर और आज तो आठ की ओर देखा पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ!" वह स्त्री गदाधर को लेकर चन्द्रादेनी के पास आई और . हॅमते हेसते उसने उन्हें सब वृत्तान्त सुना दिया। यह सुनकर चन्द्रादेवी बोली, " बेटा ! ऐसा करने से तुक्के कुछ नहीं होगा सो तो सही है, पर ऐसा करने से स्त्रियाँ सोचनी हैं कि उनका अपमान हुआ।

उनको तो द मेरेही समान मानता है न र तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं रै रे तो फिर नाहक उनके और मेरे मन में हुख हो ऐसा बरना क्या अच्छा है र "

माता का यह मधुर उपदेश गदाभर के चित्त में जम गया और उस दिन से उसने मिर ऐसी बात कभी नहीं की । अस्तु —

पाठहाला में गदा गर की पढ़ाई ठीक चली थी। पढ़ना और लिखना उसे थोड़े ही समय में आ गया। गणित के प्रति उसे मन से ही गुणा थी, पर इधर उसकी अनुकरणदाक्ति बढ़ने लगी। नई नई बातें सीबने का उसे बहुत शीक था। देवी देउताओं भी मृति बनाने गांट दुम्हार के यहाँ आनर उसने बहों के सब कार्य ध्यानपूर्वक देखे और घर आनर उसने उसी तरह की मृतियाँ बनाना आरम्भ कर दिया। यह उसहा एक नया खेल हो गया। नये कपड़ों पर के विन्नों को देखकर वह वैसे ही चित्र खीचने छगा। गांत्र में पुराण होता था तो वहाँ वह अवस्य जाता था और पूरी क्या च्यान देकर सुनता था और पौराणिक महाराज के श्रोतागण को समझान की शैली को देखा करना था। अपनी अञ्चीनिक स्मरणाकित के कारण जो सुन उस सुनता था अस सुन समरण रखता था।

इसके सिनाय जैसे जैसे उस बालक की आनन्दी वृति, विनोदी स्वमाव और दूसरो की इन्ह्र अनुकरण करने की शक्ति उम्र के साथ बदती गई, बैसे वैसे उसके मन की स्वामानिक सरलता और ईक्वर भिनत अपने मातापिता के प्रत्यक्ष उदाहरण से दिनोदिन बढ़ने लगी। बड़े होने पर भी दक्षिणेद्दर में हम लोगों के पास के अपने मातापिता के इन सङ्गुणों का गौरव-गान किया करते थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनके मन पर उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का बहुत अधिक परिणाम हुआ होगा । वे कहा करते थे, "मेरी माता सरव्यता की मानो मूर्ति थी ! ससार की मामुत्री मामूली बाते वह नहीं समझती थी। उन्हें पैसे गिनना तक नहीं आता या। कौनसी बात दूसरा को बताना और कौनसी बात नहीं बताना, यह भी उन्हें मालून नहीं था ! इस कारण सत्र लोग उन्हें 'भोली' कहा करते थे। दूसरों को भोजन कराने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था। हमारे पिता ने शुद्धों से दान कभी नहीं छिया। दिन भर वे पूजा, जप-व्यान में ही मान रहते थे। प्रतिदिन सच्या करते समय 'आयात वरदे देनि ' इत्यादि मंत्रों से गायत्री का आवाहन करते समय उनका वक्षास्वल आरक्त हो उठना था और नेत्रो से अश्रुघारा प्रचाहित होने रूमती थी। पूजा आदि समाप्त होने पर वे रे।प समय नामस्मरण, पूजा की सामग्री तैयार करने और माला आदि गूंथने म विताते थे। बूठी साक्षी देने के डर से उन्होने अपने पूर्वजो की कमाई हुई सम्पत्ति को भी टात मार दी ! इन सब गुणो के कारण ग्रामवासी उनका ऋषि के समान आदर करते थे ! "

गटावर वडा साहसी और निटर था। बट वडे मनुष्य भी भूतों के भय से जहाँ जाने में हिचफते ये वहाँ वह खुशी से चछा जाता था। उसकी बुआ ( पूफी ) रामगीरा के शरीर में शीतटा देवी का सचार हुआ करता था। एक समय वह कामारपुक्त में आई हुई थी तब एक दिन उसके शरीर में देवी का सचार हुआ। उसका हाल पैर पटकता और वडवड़ाना देखकर घर के सब छोग घवरा गये, पर गटावर निर्मयतापुर्वक उसके गास जाकर उसकी अवस्था ना व्यानपूर्वक निरी-भा, र रा. सी. ४ क्षण करके अपनी माता से कहने छगा, " फूबी के शरीर में जैसी देवी आई है, वैसी ही मेरे भी शरीर में आये तो क्या ही मजा हो ! "

भूरसुत्रो के माणिकराज का वृत्तान्त अपर कह ही चुके है। क्षदिराम की धर्मपरायणता देखकर उन्हें उनके प्रति बडा आदरभाव था और वे क्षदिराम को बारम्बार अपने यहाँ बुलाया करते थे। गदाधर के छठाँ वर्ष छगने पर एंकं दिन उसके पिता उसे माणिकराज के यहाँ अपने साथ छे गये। वहाँ गढाधर का वर्तान सब छोगो के साथ इतना मधर और सरठ था कि सभी को ऐसा मालूम होने लगा कि मानो यह यहाँ नित्य आने पाल एक परिचित लडका है। माणिकराज के भाई राम-जय उसे देखकर इतने मुख्य हो गये कि वे क्षडिराम से बोल उठे कि "तुम्हारा यह लड़का साधारण नहीं दिखाई देता, इसमें कुछ देवी। अश है। तुम यहाँ आओ तो इसे सदा छाया करो, इसे देखकर वडा आनन्द होता है। इसके बाट किसी कारणवश बहुत दिनों तक क्षुदिराम कावहाँ जाना नहीं हुआ । नाणिकराज को चैन नहीं पडती थी। उन्होने अपने यहाँ की एक स्त्री को क्षुटिराम का कुशल प्रश्न पूछने तथा यदि सम्भन हो संक तो गढावर को अपने साथ छै आने के छिये कामारएकर भेजा। पिता की अनुमति से गदा र उस स्त्री के साथ बड़े आनन्द से भूरसुबी गया। दिन भर वहाँ रहने के बाद सन्या के समय माणिकराज ने उसके शरीर पर दो अन्द्रमार पहिनाकर और साथ में मिठाई की दो पुडियाँ। वाँधकर उसे उसकेवर वापस पहुँचना दिया। क्रमशः गदाधर माणिकराज के घर में सभी को इतना प्रिय हो गया था कि जब बह कुछ दिनों तक नहीं आना था तो माणिकराज उसे अपने घर छित्रा छे जाते थे।

गदाधर अब मात वर्ष का हो गया ( सन् १८४१ )। और मनुरता, सरल रनमान, आनन्दी वृत्ति इत्यादि गुणों से वह सब को
अधिकाधिक प्रिय होने लगा। पढ़ोस या मोहल्ले की स्त्रिया यदि किसी
दिन मिग्रान्न पत्रनात तैयार करतीं तो उसमें से गदानर का हिस्सा
अत्रथ अल्ला बचा रखतीं और अवकाल पाते ही उसके वर जाकर
उमे खाने को दे देनी थीं! गदाधर के समयस्क, बालको को यदि
कोई कुछ खाने को देता था, तो वे भी गदाधर के लिये कुछ भाग निकाल
दिया करते थे। उसके मनुर भाषण, उसकी मीठी आपाल तथा उसके
आनन्दी स्त्रमान में मुख हो कर सभी लोग उसका उपन्न सह लेते थे।

ईश्वर की कृपा से जन्म से ही गदाबर का शरीर गठीला और मजबूत होने के कारण वह निरोग प्रकृति का था। उसकी वृत्ति सदा फ़िसी पक्षी के समान स्पत्तप्र और आनन्दपूर्ण थी। बंटे बंडे चन्त्रन्तरियों का कवन है कि शरीर का भास न होना ही शरीर के पूर्ण स्वास्य का लक्षण है। इस प्रकार का स्वास्थ्य-सुख गदाधर को बचपन से ही प्राप्त था । उसका स्वामानिक एकाम चित्त किसी निषय की ओर खिंच जाने पर वह इतना तन्मय हो जाता था कि उसे शरीर की किलुट सुध ही नहीं रहती थी ! झुद्ध पूरन से छहराते हुए हरे भरे खेन नदी का ज्ञान्त गभीर स्त्रच्छ जलप्रत्राह, पश्चियों का करकल नाद, र्निशेषकर नीटा आकाश और उसमें क्षण-क्षण में रूप बदलन वाटी मेत्रमाला इत्यादि दश्यों में से फिसी एक का भी प्रतिविम्त्र उसके छुद्ध मन पर पड़ते ही वह एउटम वेहोश हो जाता था और उसका भन किसी दरस्वित भारमय प्रदेश में पहुँच जाता था। उसनी यह दशा उसको असाधारण भावप्रवणता के कारण हो हुआ करती थी।

एक समय गटावर किसी खेत की मेड पर से जा रहा था । उस समय आकाश में एक विख्कुल काला वाइल जा रहा था और उस बादल के सम्मुख दूध के समान सफेट वगुले उडते जा रहे थे । इस इरध को देखते ही वह इतना तन्मय हो गया कि अन्वानक वेहोश होकर नीचे गिर पटा ! सिर पर पानी सीचने से बहुत टेर के बाद बह होश में आया ।

ऐसी घटनाओं के कारण गटाधर के मातापिता और अन्य छोगों को चिन्ता होने छगी और यह मूछी रोग स्वायी न होने पाने, इस हेतु से उन्होंने औपधि-प्रयोग और जान्ति कराना शुरू किया। गटावर तो यही कहा करता था, "मुद्रे आनेवाळी मूछी किसी रोगवश नहीं है बरन् इस स्थिति में मुझे अस्यन्त आनन्द का अनुभव होता है।" अस्तु । पर इससे उसेत आरोग्य को कोई हानि नहीं पहुँची। इसी से सब की चिन्ता कम हो गई; परन्तु पुनः किसी को छुटि न छगे, इस प्येय से चन्ट्रोट्यो ने कुछ समय तक उसे पाटशाला ही जाने नहीं दिया। फिर क्या धूछना था, गटावर की तो मौज हो गई! गॉर्य भर में मौज से बूपना, सारा दिन तरह तरह के खेळों में विताना और मनमाना उपटब करना ही उसका कार्यक्रम वन गया था।

इस प्रकार गदाचर का सात्यों वर्ष आध से अधिक बीत गया। क्रमशः सन् १८४३ का शरद आ पहुँचा। क्षुदिराम के भारजे रामचान्द प्रायः वर्ष भर मेहिनीपुर में रहते थे, पर इस उत्सय के समय सेटामपुर-अपने पूर्वजों के निवासस्थान-में जाकर इस उत्सय को बड़े समारोह के साथ मनाते थे। इस वर्ष के उत्सय में उन्होंने अपने मामा

शुटिराम को भी निमत्रण दिया था। बुटिराम का ६८ में वर्ष चल रहा था। हाल ही मे कुछ दिन तक सम्महणी से वीमार होने के कारण उनका सुदृढ जरीर आजकल कमजोर हो गया था। अत जाऊँ या न जाँड, इस दुनिधा में यह पढ गए। पर मेरे दिन पूरे हो जुके हैं, अगठा वर्ष मुझे देखने को मिल्लगा या नहीं, ऐसा सोचकर उन्होंने जाने का निरुचय किया।

मेळामपुर पहुँचने पर एक दो दिन के भीतर ही उनका रोग पुन उमटा । रामचान्द ने दयादारू कराई, पष्टी, सप्नमी, अष्टमी तीन दिन किसी तरह कटे। नम्मी के दिन रोग बहुत वह गया, सारी रात होगों ने जागकर व्यतीत की । विजयादयमी का प्रभात हुआ । क्षवि-राम आज इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे एक गर्द भी वोलते नहीं बनता था। दोपहर हुआ। रामचान्द जान गये कि अन मामा का अन्तकाल समीप आ गया है। क्षादिराम को निङ्चेट पटे देखनर उनकी ऑखें डबडवा गईं और वे बोरे. ' मामा ! आप सरेव 'रप्रतीर ' 'रघुरीर ' जपा करते थे, पर अभी ही ऐसे क्यो पडे हैं 2 " "रघुनीर" नाम सुनते ही क्षदिराम होश में आ गए और बीमे कॉपते हुए स्वर मे बोटे, " कौन रामचान्द 2 क्या प्रतिमा निसर्जन कर आये र अच्छा तो ठीक है । मुझे एक बार उठाकर जिठाओ नो मही।" व्योही रामचान्द्र, हेमागिनी और रामकुमार तीनों ने उन्हें हलके हाथों से उठाकर विठा दिया त्योही क्षदिराम ने गभीरस्वर से तीन बार "रधुवीर ' नामोष्चारण करके प्राण रयाग दिया ! निन्दु सिन्धु मे मिठ गया ! श्रीरामचढ जी ने अरने भक्त को अपने समीप खींचकर उसे ज्यान्ति का अधिकारी बना

#### श्रीरामरूष्णलीलामृत

दिया ! तत्परचात् उस गभीर रात्रि में उच्च सकीर्तन ने उस प्राप्त को कॅपा दिया और छोगो ने श्रुदिराम के नस्वर देह का नदी-तट पर

छे जारूर अग्निसस्कार क्रिया।

પ્રષ્ટ

ऱ्योंही दूसरे दिन यह दारुण समाचार कामारपुकुर में क्षुदिराम के घर पहुँचा त्योही वहाँ के आनन्द के वाजार में चारों ओर हाहाजार मच गया। अशौच ( मृतक ) की अन्नि बीतने पर रामकुमार ने पिता

की शास्त्रीक्त किया की । रामचान्द्र ने अपने प्यारे मामा के श्राद्ध के

लिए रामकुमार को पांच सौ रुपये दिये ।

## ७— गदाधर की किशोर अवस्था

" दस ग्यारह वर्ष का था तत्र विशालाक्षी के दर्शन को जाते समय राध्ने में मुने भारममाधि लग गई। '

" बचपन मं लाहा वायू के घर पण्डितों की मण्डली जो बातें करती थी प्राय व सर मरी समझ में आ जाती थी।"

—श्रीरामकृष

श्विराम वी मृत्यु से उनकी गृहस्थी उजाड हो गई। श्रीमती चन्द्रादेगी ने उनमी सहचरी बनकर उनके सुख-दु ख में, गरीजी और अमीरी में उनके साथ उथा के समान ४३ वर्ष व्यतीत किये थे, अतः श्विदराम वी मृत्यु का सब से अधिक परिणाम चन्द्रादेजी पर हुआ और उन्हें सारा ससार ऋत्य प्रतीत होने लगा, इसमे कोई आरचर्य नहीं। श्री रामचन्द्र जी के चरणकमले वा निरन्तर ध्यान करने जाल उनका मन अब ससार को त्यानकर सदा वहीं रहने के लिए लटपटान लगा, मन ससार को जोड ने लिए तैयार हो गया, पर ससार मन को होडे तज न है सात मं का गदाघर और चार पर्य की सर्जमण्डा उनके मन को होरे और ससार की और पुत खीचने लगे; बत श्री रामचन्द्र जी के चरणों में अपना सर्जस्य समर्थण करके अपने होनो होटे बच्चो की ओर देखकर परितिलध्य का दारण दुःह किसी करह भूरने का प्रयन्त वार्की हुई यह अपने दिन काटने लगी।

गदावर ने सुना था कि " संसार अनित्य है " इत्यादि और पिता की मृषु से इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान उसके शुद्ध और कोमल मन में उत्पन्न हो गया था। साधु, बैरागी इस अनित्य संसार को छोटक श्री भगवान के दर्शनार्थ उसकी सेवा में ही अपना समय विताते हैं और ऐसे साथुओं की सनित से मनुष्य शान्ति प्राप्त करके कृतार्थ होता है, यह बात भी उसने सुनी थी, अत ऐसे साधुओं का परिचय प्राप्त करने ही इच्छा से वह कभी कभी धर्मशाला मे जाया करता था। प्रातःसाय धृती में अग्नि प्रव्यक्ति करके वे भगवश्चिन्तन मे कैसे निमग्न हो जाते हैं. चो मिक्षा मिळती है उसे वे प्रथम इष्टदेवता को समर्पण करके तत्परचात आनन्द से उसे प्रसाद जानकर कैसे ग्रहण करते हैं; बीमार एड़ने परने मगत्रान पर सारा भार सौंपकर बीमारी के दु.ख को किस तरह शान्तिके साय सहन करते हैं; जो मिछता है उसी में वे कैसे प्रसन रहते हैं; स्वारि बातें इस बुद्धिमान बालक की तीश्ण दृष्टि से नहीं बची।क्रमरा गरी-धर ने साधु-वैरागियों की छोटी मोटी सेवा करना, उनके छिपे छाटी/ पानी इत्यादि ला देना, उनका स्वान झाङ बुहार देना शुरू कियाओं उनके साथ मिळकर रहने भी लगा। उन साधु वैरागियों वो भी स इन्टर बालक के मधुर आचरण को देखकर आवन्द मालूम होना श और वे छोग उसे अनेक प्रकार के दोहे, गीत, <sup>प्रवन</sup> आदि सिखाते है,

वैरागियों में मिल जाया करता है, यह बात किसी के प्यान में नहीं आई.. पर जब वह दिन भर में कई बार वहाँ जाने लगा तब यह बात सब को विदित हो गई। किसी किसी दिन वैरागी लोग इसे कुछ खाने को दे देते थे और घर आने पर वह अपनी माता से सत्र वातें वताकर "मुझे अब मूख नहीं है" वह देता था। पहले तो इसे केवल सावुओं की एक प्रकार की कृपा समझकर माता को कोई चिन्ता नहीं हुई; परन्तु किसी किसी दिन अपने सर्वोड़, में विभृति रमाकर या किसी दिन टीका लगाकर अथवा किसी दिन साधुओ की सी लगोटी बांध या पंछा लपेटकर घर पर आकर वह माता से कहता था " देखी, माँ! मज़े साधुओं ने कैसा सुन्दर सजा दिया है!" तत्र तो चन्द्रादेवी को चिन्ता होने लगती थी । उन्हें मालूम होने लगा कि ये साथ फकीर मेरे गदावर को फँसाकर कही छे तो नहीं जाएंगे? एक दिन गदाधर के घर छौटने पर माता का हृज्य भर आया और पुत्र गदाधर को हृज्य से लगाकर आँखों से ऑस् बहाती हुई वह कहने लगी, " बेटा, संभलकर चलना भटा, वे लोग तुत्रे फँसाकर छे जाएँगे। " गढाधर ने अपनी ओर से माता के इस भय का निवारण किया, पर माता के मन का संशय दूर नहीं हुआ। तत्र अपने कारण माता को दु.खित होते देख गदाधर बोला, "अच्छा! माँ! आज मै वहाँ जाऊँगा ही नही तव तो ठीक होगा न ? " यह सुनकर चन्द्रादेत्री के जी में जी आया और मन का भय दर हुआ ।

उस दिन संध्या समय धर्मशाला में जाऊर गटाधर ने उन साधुओं से कह दिया कि आज से मैं आप छोगो की सेवा करने नहीं आऊँगा। इसका कारण धूटने पर उसने सत्र वृत्तान्त स्पष्ट बता दिया। यह देवी का सचार हुआ था। अस्तु। तत्परचात् सब लोग देवी को गए। पहाँ से लीटकर उन्होंने सारी हकीकत चन्द्रादेवी को कह सुनाई। इसे सुमकर चन्द्रादेवी को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने गदाधर की सुदृष्टि उतारकर श्री रघुगीर और विशालाकी देवी की अपने पुत्र के कत्याणार्थ पुन:पुन: प्रार्थना की। अस्तु—

टेट वर्ष और बीता। गटाश्रर धीरे धीरे अपने पिता की स्मृति मृखने छमा। धर्मदास छाहा के पुत्र गयाविष्णु के साथ इस समय गदावर की बढ़ी मैत्री हो गई, यहाँ तक कि वे दोनो सदा एक साथ ही रहते थे। खाना, खेलना, पहना, छिखना टोनो का एक साथ होने उमा। गटाधर को स्त्रियाँ प्रमृद्रिक खाने के छिये बुलाती धीं तो यह गया-विष्णु को साथ छिये बिना कहाँ न जाता। इस प्रकार इन दोनों का अक्षत्रिम प्रेम देखकर धर्मदास और गदाधर के बर के छोगों को वहा आनन्द होता था।

गठावर का ९ वॉ वर्ष समाप्त होत देख रामकुमार ने उसका उपनयन करना निश्चय किया। धनी ने गदाधर से एक बार यह मौंगा था कि सबोपजीत के समय तु प्रथम मिक्षा मुझेस लेना। धनी के अङ्गिम प्रम से मुग्य होकर गटाधर ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी। गदाधर कहने के अनुसार करने में चुकने वाला नहीं है, इस विश्वास के कारण धनी वहीं आनदित हो गई और यह कड़े प्रयत्न से चार पैसे लोडकर उपनयन की बाट जोहने लगी। उपनयन के कुछ दिनो पूर्व धनी से की गई प्रतिज्ञा की बात गदाधर ने रामकुमार को वनाई; परन्तु उनके कुछ में ऐसी प्रथा न होने के कारण रामनुमार

चिन्ता में पड़ गये, और गढाधर ने भी हठ एकड लिया। वह कहने लगा कि यदि मै ऐसा न करूँगा तो मुझे असत्य बोलने का दोप ल्गेगा और असन्यभाषी को जनेऊ घारण करने का अधिकार कदावि नहीं है । उपनयन का दिन समीप आया और गदावर के इस हठ के कारण उपनयन की नियत तिथि बड़ानी पडेगी, यह चिन्ता रामकुमार को होने लगी । यह बात धर्मदास छाहा के कान मे पड़ी, तब उन्होंने रामकमार को व्रहाकर समझाया कि ऐसी प्रथा यदि तुम्हारे कुछ में नहीं है तो न सही, पर यह किन्हीं किन्हीं कुडीन ब्राह्मणों के कुटम्बो में पाई जाती है। लटके को समग्राने के लिए तुम्हें भी वैसा करने मे कोई हानि नहीं है। वर्मदास के समान सवाने की सछाह मानकर रामशुमार निदिचन्त हुए और गदावर की इच्छानुसार आचरण करने में उन्होंने कोई आपित नहीं की। गटाधर ने प्रथम मिक्षा धनी से ही प्रहण की और वह भी अपने को गदावर की भिक्षामाता वनने का सौभाग्य पाकर परम धन्य मानने छगी ।

लाहा वाबू के घर में एक दिन पण्डित मण्डली जमी थी। चार पण्डित एक जगह बैठे हो वहाँ बाटविवाट की कौनसी कमी १ कुछ प्रश्न उपस्थित होका पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष चलने लगा ! बाटविवाद रंग में आने लगा और बन्ते बटते एक ऐसा विकट प्रश्न मण्डली के सामने उपस्थित हुआ कि उसका उत्तित उत्तर किसी को न मूझा। उस दिन गदावर वहीं था। उसका उपनयन अभी ही हुआ था। उस प्रश्न को सुनकर उसने अपने समीप ही बैठे हुए एक परिचित पण्डितजी सेकहा, "क्यों पण्डितजी, क्या इस प्रश्न का उत्तर ऐसा ऐमा नहीं होगा?" पण्डितजी को वह ठीक जैंचा; अतः उन्होंने वह उत्तर दूसरे को सुझाथा। अन्त में सभी को यह उत्तर स्वीष्टन हुआ। इस उत्तर को झुझाने वारे का पता लगाने पर जब मार्म हुआ। कि यह उत्तर एक नौ दम करें के बालक का है तो सभी के आस्वर्य की सामा न रहीं। सभी ने यह समज़कर कि यह बालक निश्चय रूप से देवी शक्तिसम्पन्न होना चाहिए, उसकी प्रथमा की और उसे आशीर्वाद दिया।

उपनयन होने पर गदापर को देवपूना का अधिकार प्राप्त हो गया। एक तो पहिंग्से ही उसका हृदय मिस्तूर्ण पा और अब तो अधि कारी हो जाने पर मायावदन आदि करने वह अपना बहुत सा समय पूजा तथा ज्यान में लगाने लगा। अपने पिता के ममान उमे भी बीच बीच में दहीन प्राप्त हों, स्वप्त दिखें इस हेतु से उसने मन पूर्वक देव ताओं की मेंग और भक्ति आरम्भ कर दी। पित्र मन वाले गढाअर पर देवों ने भी ल्या की जिससे बीच बीच में उसे भावसमादि होने लगी और दिव्य दर्शन होने लगा।

उसी वर्ष महाशिवराति वे दिन गटाघर ने उपवास दिया और यथातिष महादेव वी घूना अर्चना मी । उसके साथी गयातिष्णु ने भी वैसा ही उपवास दिया और रात को सीतानाथ पाईन के घर होने वाले शिवचरित नाटक देखकर जागरण करने का निश्चय दिया। प्रथम प्रश्र की चूजा समाप्त करके गदाघर शिव के भ्यान में मान बैठा था, इतने में ही उसके कुठ नाटक के साथी आये और ने गदाघर से कहने ठमें, "शक्क का अभिनय करने वाला छड़का अचानक बीमार हो गया है। अत उसके स्थान मे आज सुम्हें बह काम करना चाहिए।' गरावर ने उसर दिया, " इसके चुना में किन होता, इमलिये मै यह काम नहीं करता । "सायी छोगों ने नहीं माना और कहने लगे, "शिव का पार्ट छेने से तेरे मन में शिव के ही विचार दौडते रहेंगे !

यह काम क्या पूजा से कम है वियदि आज तूने यह काम नहीं किया
तो छोगों को कितनी उटासी होगी, भछा इसकातो कुछ विचार कर।"

उनका यह आग्रह देख गटावर राजी हो गया।

नाटक का समय आया । मद्रापर को शिवरूप सजाया गया । वह शिव का चिन्तन करते हुए अपने कार्य के समय भी राह देखेन लगा। समय आते ही जब बह परटे के बाहर निकला तो उसकी उस स्वाक्ष्यारी समय आते ही जब बह परटे के बाहर निकला तो उसकी उस स्वाक्ष्यारी जटामण्डित, निभूतिभूपिन शिवमूर्ति को देखर सभी कह उठे, "बह तो ययार्थ में अकर के समान दीख रहा है।" इथर शिव के ध्यान में गदाधर इतना तन्मय हो गया कि उसका मायण और गायन बन्ध होतर उसे भावसमाधि लग गई। मण्डप में सर्वत्र गडबड़ी मच गई। गदाधर को उठाकर लोग भीतर लगये और उसके अरीर पर पानी आदि सीचा गया तब बहुत समय के बाद बह सचेत हुआ। उस दिन बा नाटक इस तरह बन्द करना पटा।

उस दिन से गदावर को समय समय पर भानसमावि होने लगी। देनताओं का प्यान करते करते तथा उनकी स्तृति के गान सुनते सुनते वह इतना तन्मय हो। जाता था। कि बुछ समय। तक बढ़ अपना देहभान भी भूक जाता था। जिस दिन। यह तन्मयता। अत्यन्त बन्ती थी उस दिन तो उसका बाहा-बान निळ्कुछ नष्ट होकर उसका सारा गरीर काष्ट के दुकड़े के समान जड़ होकर पड़ा रहता था। सच्चेन। होने पर पूछने से बताता था कि " जिस देवता का में ध्यान कर रहा था था। जिसनी स्तृति सुन रहा था वा दोना का मुन्ने दिक्य दर्शन हुआ।"
भार रा. ळी. ५

गटाधरकी यह दशा देखकर माता और अन्य स्त्रजनों को बटा डर लगता था, पर जब उन्होंने देख लिया कि इस अवस्था से गदाधर के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुँचती है तो उनका टर बहुत बम हो गया। मदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति इस समय से बडने लगी और गान में कहीं भी उत्सन, जयन्ती इत्यादि हो तो वहाँ वह जाने लगा और अन्त करणपूर्वक वहाँ के कार्यों में सम्मिटित होने लगा। इस प्रकार धार्मिक वृत्ति तो अपस्य बढ़ी, पर प्रिचाम्यास में वह पिछड गया। बेड़ वडे पण्डित, तर्काल्डार इत्यादि पदवीतिभूषित नामांक्ति दिहान भी ऐहिफ भोगसुख और कीर्ति के टिए फिस तरह टालायित रहते हैं. यह उस तीक्ष्णदृष्टि गदाधर ने इस अल्प अनस्या में ही जान छिया था l इसी कारण उनके समान निवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में वह अधिकाधिक उदासीन हो चळा था। इस समय उसकी सूक्ष्म दृष्टि सब छोग फिस उद्देश से कार्य करते हैं, यही देखने की ओर छगी थी और अपने पिता के वैराग्य, ईरउरमस्ति, सन्यनिष्टा, सदाचार, धर्मपरायणता इत्यादि अनेक सद्गुणों का अपने सामने आदर्श रखकर उनकी तुलना से वह दूसरों का मूल्य निद्यित करने लगा। पुराण में संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन सुनकर ऐसी स्थित में संसार में रहकर दुःख भोगने वाले लोगों के निपय में उसे बडा अचरज लगता था तथा दुःख होता था और में ऐसे अनित्य संसार में कदापि नहीं रहूँगा,ऐसा वह अपने मन में निश्चय करने छगता था। ग्यारह-वारह वर्ष की छोटी अवस्था में ऐसे गम्भीर विचार गटाधर के मन में कैसे आते ये, इसकी शंका या आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है; क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा और मानसिक संस्कार सभी तो अलौकिक और असाधारण थे । अस्त---

विद्याभ्यास के सन्बन्ध में गढाधर की उढासीनता का भाव अवि-काधिक बढेने लगा, तथापि वह अभी भी पूर्ववत पाठशाला को जाता था। उसका पढ़ना (बाचन ) अब बहुत सुधर गया था। रामायण, महाभारत इत्यादि धर्मप्रंय नह ऐसी भक्ति से, ऐसा सुन्दर पटता था कि सनने नाले तन्मय हो जाते थे। गान के सीध-साटे सरल हृदय बाले लोग उससे इन प्रयों के पढ़ने का आग्रह ऊरते थे और वह उन लोगो के मन को कभी द खित नहीं होने देता था। इस प्रकार सीतानाथ पाईन, मप्रयुगी इत्यादि अनेक छोग उसे अपने घर छे जाते और समाज एकत्रित करके गटाधर के मुख से प्रहादचरित्र, ध्रुगोपास्यान, महाभारत अथना रामायण में से कोई कया वडी भक्ति और भार के साथ सुना करते थे। वैसे ही गान के और आसपास के गानों के देवी-देवताओं के गीत भी सदा गढाधर के कान मे पड़ा करते थे। उन्हें भी वह अपनी असाधारण स्मरणशक्ति के कारण सुनकर मन में रख छेता था और कभी कभी तो उन्हें लिख भी डालता था । गटाधर की स्पहस्त लिखित "रामकृष्णायन पोधी", "योगाद्या का गीत", "मुबाहु गीत " इत्यादि कामारपुक्र में उनके घर में हमने प्रत्यक्ष देखे हैं। हम कह आये हैं कि गणित से गदाधर को धुणा थी। पाठशाला में इस निषय में उसकी बहुत कम प्रगति हुई। जोड, बाको, गुणा, भाग और कुछ कोएफ इतना ही उसके गणित निषय का ज्ञान था। परन्त दसरें वर्ष से समय समय पर उसे भारसमाधि होने लगी थी।इस कारण उसके घर के लोगों ने उसे चाहे जिस समय जाला जाने की, और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन करने की अनुमति दे दी थी। शिक्षकों को भी यह बात विदित होने के कारण वे गटाधर को तंग वही काते थे ! इस कारण गटाधर का पणित का अभ्यास वहीं रुक गया ।

क्रमरा गदाधर का बारहाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ । उसके महले महि रामेदवर का २२ बाँ आर छोटी बहिन सर्वमगटा का ९ वाँ वर्ष आरम्भ हुआ । रामेदवर को विवाह योग्य हुआ देखकर रामकृमर ने उसका विवाह कामारपुतुर के पास ही के गौरहाटी ब्राम के रामसद्दय बच्चे पाच्याय को भगिनी के साथ कर दिया और रामसद्दय के टिए अपनी बहिन मर्वमगटा दे दी।

भाई और बिहन के निवाह हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता से तो सुक्त हुए, पर अन उनके पीटे दूसरी चिन्ताएँ आ ट्रामी। उनहीं पनी इसी समय गर्मन्ती हुई जिससे उन्हें एक प्रकार का आनन्द तो हुआ, पर ' प्रमृतिकाल में मेरी पनी मरेगी ' यह उन्हें पिहले से हान होने के कारण ने अत्यन्त चिन्ताप्रस्त रहने लगे। वैसे ही छोटे माई रामेश्वर का निवाम्यास समाप्त हो गया था, पर अभी नह कोई कमाई नहीं करता था। इस कारण गृहस्थी वी स्थिति पहले की अपेका और भी अभिक्र गिरती जाती थी, अन इसका क्या उपाय किया जाय, यह भी उननी सतत चिन्ता का एक कारण था।

प्रमृतिकाल जैसे जैसे समीप आने लगा, नैसे वैसे रामनुमार वी मानसिक चिन्ता बढ़ने लगी । अन्त मे १८४९ के साल में एक दिन उनकी पत्नी एक अत्यन्त सुदर पुत्रस्त को जन्म देकर ससार से चल वसीं। इस घटना से रामकुमार की साधारण गृहस्थी पर पुनः शोक की छाया पढ़ गई।

## ८-योवन का आरम्भ

" छुटवन में जब बुद्धि की शाखाएँ नहीं कूने होती है चत समय मन तहज ही ईदवर में छग जाता है। वडी आछु मे बुद्धि की शाखाएँ कूडने पर वहीं मन ईटवर में छगाने से भी नहीं छगता है।"

—श्रीरामकृष्ण

रामक्रमार की सहधर्मिणी का स्वगवास होने के बाद उनकी गरीप गृहस्थी में दु स अविक बट गया, सम्पत्ति कम हो गई और गहस्यी की दिनोदिन अवनित होने छगी। उनकी डेट बीघा जमीन से गुजर के छिए फिसी तरह अनाज पूरा पट जाता था, पर कपडे-छत्ते आदि नित्योपयोगी अन्य नस्तुओं का अभाग प्रति दिन बद्धता चला । इसके सिवाय वृद्ध माता और मातृहीन विज्ञु अक्षय को रोज दूध की आहरयजता रहती थी। यह सन सर्च कर्ज से किसी तरह चलाना पडता था और कर्ज भी दिनोंदिन वटने लगा । अपनी आर्थिज स्थिति सुपारने के लिए उन्होने अनेक प्रयत्न किये, पर सप व्यर्थ हुर । तब उन्होंने इप्टमित्रों की सलाह से अनुयुत्र जाने का निश्चन किया । ऐसा करने का एक दूसरा कारण यह भी था कि जिस घर में उन्होने अपनी पत्नी के साथ बीस वर्ष विताये थे वहाँ उसका पग पग पर स्मरण होने की सभापना थी। अतः उस घर से चार कडम दूर रहने से मान-सिक शान्ति मिछ सकेगी, यह सीचकर उन्होंने अपना गांत छोड़कर कलकता जाने का निश्चय किया और पनी की मृत्यु के पोडे ही दिनों बाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सींपक्त रामकुमास कलकत्ता चले गए और वहाँ झामापुकुर मोहल्ले में उन्होंने एक पाटशाला खोली।

इधर राममुमार की पत्नी के मरने से गृहस्थी के सभी कामों का भार चन्द्रादेवी पर पुन आ पडा। राममुमार के पुत्र अक्षय को समारूने में रामेश्वर की स्त्री उन्हें योडी बहुत सहायता देती थी, पर वह भी तो छोटी उम्र की थी। अत गृहस्थी के काम काज, देवपूजा, अक्षय का पालन पोपण इत्यादि सभी कार्यों का बोद ९८ वर्ष की आयु में उन पर हुनारा आ पडने से उन्हें क्षण भर भी अनकारा नहीं मिलता था।

रामेरतर को भी चार पैसे कमानर गृहस्थी ठीक टीक चलाने वी चिन्ता होने छगी, परन्तु उसे गहस्थी चलाने के लायक धन बक्ती नहीं मिला। उच्छा उसका बहुत सा समय सन्यासी-वैरागियों के साथ बीतता था और उन छोगों को जो चीज आपस्यक होती थी वह चीज यदि उसके बर में हो तो उसे उनको दे देने में बह किन्चित् भी लोगे गिंटे नहीं सोचता था! स-पनि तो घर में भी ही नहीं और खर्च था चहुन—इसमें पहिंछ जा कर्ज वम न होतर उछटा बढ़ने छगा। संसाध होतर भी बह सच्या नहीं के सकते हैं। सना और आप से स्था अपनिक करते हुए "रामजी किसी तरह पूरा कर देंगे" ऐसा बहते हुए निरिचन्त वैंट रहने के सिमाय उससे जुट नहीं किसा गया।

रामेश्वर गदाप्प पर बहुत प्रेम करता था, परन्तु उसके प्रिचा-भ्याम की ओर वह च्यान नहीं देता था। एक तो उसे इस प्रिपय में राज ही नहीं की और दूसरे उसे गृहस्था की स्विता और अन्य इसटों के कारण समय भी नहीं मिछता था। गदाघर की धार्मिक वृत्ति देखकर उसे वडा आनन्द होता या और आगे चछकर यह कोई महा-पुरुप होगा, ऐसा समझकर उसके निषय में वह निश्चित्त रहा करता था। इस प्रकार रामकुमार के कछकता चछे जाने के बाद कोई देखने नाछा न होने के कारण गदाघर विछक्तुछ स्वतंत्र हो गया और उसका शुद्ध और अमेपरायण मन उसे जिस और छे जाता या उसी और प्रसन्तवार्ष्ट्रीक वह जाने लगा।

हम कह आये हैं कि इस अक्यायु में ही गटाधर की बुद्धि वडी प्रखर थी। उसने देख किया कि कोग विधोपार्जन के नक पैसा कमाने के लिए करते हैं। भाग बहुत विद्वान होने पर भी अपने पिता के समान धर्म निष्ठा, सम्बता और भिक्त कितने कोगों में पाई जाती हैं <sup>8</sup> पैसे के सम्बन्ध में गाँव के झगडों को टेखकर उसके मन में यही धारणा हो गई थी कि पैसा ही सब अनयों का मूळ है। तम ऐसी अर्थकारी विद्या और अर्वधकारी अर्थ के सम्बन्ध में उटासीन होकर उसने ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन वा ध्येय मान टिया इसमें कोई अव्यक्त की बात नहीं है। अपने सहपाटियों के साथ बह पाटगाळा वो तो जाता या, पर वह अपना बहुत सा समय देवताओं वी शृजा अर्चा और गहस्थी के कार्यों में अपनी माता नो सहायता देने में विनाता था।

पडोस की हिन्यों को गढान्नर वटा प्यारा या और आजनल तो प्राय तीसरे प्रहर तक घर में ही रहने के नारण जन ने चन्टावेंगे के पान जाती भी तो वहाँ मदाचर को टेस्टन उससे पट, भजन इत्यादि गाने के लिए वहा करती थीं और यदि वह उस समय चन्टावेंगे को

गृहकायों में मदद देने में छगा होता था तो ये सब स्त्रियाँ मिलकर चन्द्रादेवी का काम-काज स्वय ही निपटा दिया करती थीं, जिससे कि गटाधर भजन गाने के छिए फुरसन पा जाने । यह गदावर का प्रतिहिन का कार्यक्रम ही या। किसी दिन स्त्रियों को भी विना गये अच्छा नहीं उमता था; अतः ने दोपहर को अपना कार्य शीघ्र निपटामर चन्द्रादेनी के घर को चटी जाती थीं। गदाधर हैन सरस्रसभान धर्मपरायण स्त्रियों को कभी पुराण पट्कर सुनाता था; कभी भजन-गायन सुनाता था और कभी किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति का अनुपरण करने हुए उसी हार भार के साथ भावण देकर उन्हें हँसाया करता था। गदा गर की आपाज बहुत मधुर थी और बह इतना तन्मय होकर देपताओं के भजन गाता था कि ये स्त्रियाँ भी क्षणभर के छिए अपना टेह्मान भूछ जाती थीं । कभी कभी भजन गाते गाते ही गडाधर को भाउसमाबि छग जाती थी और उसका अन्त होते तक ये स्त्रियाँ वडे भक्तिमाव से उसकी ओर देखती रहती थीं। इसेफ जन्म के पूर्व माता पिता को स्वप्न होने की वात इन स्त्रियों को निदित थीं और उसी के अनुरूप इसकी धार्मिकता, असीम भक्ति और आकार्यण शक्ति को प्रत्यक्ष देखकार ये स्त्रियाँ गदाधर को कोई भागी महान सत्पुरूप समझकत बटा प्रेम करती थीं। हमने सना है कि धर्मदास छाहा की बहिन प्रसन्न और कुछ अन्य स्त्रियो की एक दिन गदाधर की ओर देखते देखते श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शन हुआ था और दूसरी भी बहुत सी सरल अन्त करण बाली हिनयाँ इसके अली-किक गुणों को देखकर इसे देवना ही समजती थीं।

कभी कभी गढाधर स्त्रीपेश धारण कर स्त्रियों के समान अभिनय और भाषण करता था। उसका अभिनय इतना सजीप होता था कि अनजान मनुष्य यह नहीं पहिचान समता था कि यह पुरव है! इसी प्रभार स्थीनेय में गदानर एक बार अन्य दिखों के साथ हळशरपुतुर तालान से पानी भर लाया, पर उसे किमी ने नहीं पहिचाना । उस गान में गूजर गली में सीतानाथ पाईन नाम के एक श्रीमान सन्जन रहते थे। उनकी स्त्री और बन्या गदानर पर चडा स्नेह रखती थीं। वे गदानर को मई बार अपने बर ले जाकर उससे भजन-गायन सुना करती थीं। वई बार उसे स्त्रीनेय में सजाकर उसके हाममान देखती और उसके स्त्रियों के समान भाषण सुना करती थीं। सीतानाथ गदानर को बहुत चाहते थे, अत उसे उनके यहाँ जोन की सदा स्वतन्त्रता थीं।

उसी गली में एक दूमरे सञ्जन दुर्गादास पाईन रहतेथे। गदाधर पर उनका बढ़ा प्रेम था, परन्तु उनके यहाँ परडे की प्रथा वडी कड़ी थी। महापर को ने अपने पहाँ भी स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते थे। अपने घर की परदा प्रणाली भा उन्हें वडा अभिमान था। मे पडी देखी से बहते थे, "मेरे घर की स्त्रियाँ कभी किसी की नजर में नहीं पडतीं।" सीतानाथ इत्यादि अन्य गृहस्यों के घर परेट की चाल नहीं थी, इस कारण वे इन गृहस्यों को अपने से हल्के दर्जे के मानते थे। एक दिन किमी सज्जन के पास दुर्गाटास अपने वहाँ के परदे की वडाई कर रहे थे। इतने मे गढाधर नहाँ सहज ही आ पहुँचा और उनकी वडाई सुनकर बहुने लगा, "पुरहे से क्या कभी हित्रयों की पृत्रिता की रक्षा होती है ? अच्छी शिक्षा और टेनभिनत से ही यह रक्षा सभव है। यदि इराटा करूँ तो आपके घर के परटे की सभी स्त्रियों को देख हूँ और उनकी सारी यातें जान छूँ।" दुर्गादास बढे गर्न से बोढे " जच्छा, बेसे देखता है, देख़ू भला 2 " मदाधर ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, " किसी दिन समय आएगा तब देखूँगा।" और यह कहकर वहाँ से चला गया। वाद में फिसी दिन संच्या समय किसी को बिना बताये उसने स्त्रीवेप करके अपना मुख वस्त्र से ढाँक लिया और वगल मे एक टोकनी लेकर दुर्गादास के दरवाजे पर खडा होकर बोटा, "पास के गॅाव से -वाजार में दूसरी स्त्रियों के साथ सृत बेचने आई थी, पर वे मुझे छोडकर चढी गई, इसिटिए रात विताने को जगह टूटती हूँ। क्या आप सुरे अपने यहाँ आज रात को रहने के लिये जगह दे देंगे?" दुर्गादास ने उससे उसका नाम-गाँव पूछा तथा और भी एक दो प्रश्न पूछकर कहा, " अच्छा, भीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहाँ वतायें वही रात भर रहो।"वडी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहाँ भी वही किस्सा बताकर केहा, "आज की रात वितान के लिए जगह हे दोे!" इसके बाद तरह तरह की बातचीत, गपराप करके उन सब स्त्रियों को उसने मुग्ध कर टाला । वे स्त्रियाँ उसकी तहण अवस्था और मुक् भाषण से मोहित हो गई और उन्होंने उसे रात की सोने के छिए एक कोठरी दे दी तथा कुछ फ़लाहार की सामग्री भी दी। गटाधर ने घर की सव वार्ते सुभीते के साथ वारीकी से देख थी। इधर इतनी रात होने पर भी गढाधर कैसे नहीं छौटा, यह चिन्ता चन्द्रादेवी को होने छगी और उन्होंने उस ट्रटने के लिए रामेस्वर से कहा । उसके जाने के सभी स्थानों को रामेश्वर ने टूंड टाछा । सीतानाय के वर तछाश किया, पर गडाधर का पता न चला। तब दुर्गीदास के घर के पास खड़ा होकर उसने थोंही गदावर का नाम छेकर दो तीन व र पुकारा। तब रामेश्वर की आगज को पहिचानकर और अब रानि अबिक हो गई है, यह सीच गदावर ने भीतर से ही "आता हूं भैया" उत्तर दिया और दरताजे को तरफ दौट पड़ा ! दुर्गादास इन वातो को उसी समय जान गए और यह गदाधर मुन्ने धोखा देकर परंदे के भीतर प्रवेश कर गया, ऐसा समझकर उन्हें बहुत क्रोध आया, परन्तु उसका वह स्त्रीवेप, वह भाषण और चाळटाळ किस तरह हूबहू स्त्रियों के समान थी, यह सोच-कर और इस टब्डेंक ने मुन्ने अच्छा चक्रमा दिया, इस विचार से उन्हें वड़ी हैंसी आने लगी। शीप्र ही यह बात गाँव भर में फैळ गई और सब कहने लगे कि गडाधर ने दुर्गाशस का धमण्ड अच्छा चूर किया। वहुपरान्त सीताराम के यहाँ जब कभी गढाधर ओवे तब उन्होंने अपने यहाँ की स्त्रियों को सित्रयों को भी उसके पास आने की अनुमति दे दी।

इस गूजर गर्छा में और भी क्षित्रयों के मन में गदाधर के प्रति क्षमदा: वड़ा स्मेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर कुछ दिनों तक सीतानाथ के घर नहीं जाता था तो सीतानाथ उसे रिशेष रूप से शुळाते थे। सीतानाथ के यहाँ पद-गायन करते करते कभी कभी गदाधर को भाशोश आजाता या और उसे देखकर तो क्षित्रयों की भक्ति उस पर अधिक होने लगी थी। कहते हैं कि भागसमाधि के समय क्षित्रयों श्री गौराङ्ग या श्रीकृष्ण के भाव से गदाधर की यूजा किया करनी थी। श्रीकृष्ण का वेप उसे सोहता था; अतः उसके लिए एक सीने की मुरली, एक सुन्दर मुकुट और स्त्रीवेपोपयोगी सर्व सामग्री इन क्षित्रयों ने समह कर रखी थी।

धार्मिकता, पत्रित्र आचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, मञ्जर स्त्रमात्र, गधर्व के समान स्वर और प्रेमयुक्त सरळता के कारण गदाधर पर कामारपुकुर की स्त्रियों कितना प्रेम करती थीं, यह हमने स्त्रयं उन्हीं में से कुछ स्त्रियों के सुँह से सुनाहै। सन् १८९२ में वैशाख मास के आरम्भ में हम स्त्रामी रामकृष्णानन्द जी के साय कामारपुकुर देगने गये थे तत्र हमें सीतानाथ पाईन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी के दर्शन का सीभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। गढावर के बाल्यकाल की वार्ता पूछने पर उन्होंने बताया:-

" उस समय हमारा घर यहाँ से उत्तर की ओर विलकुल समीप ही था। अब वह मत्र गिर पटा है; मेरी आयु तत्र १७-१८ वर्ष की रही होगी। उस समय हमारा घर फिसी श्रीमान की हवेली के समान था। सीतानाथ पाईन मेरे पिता थे। हमारे घर चचेरी बहिन, फुफेरी वहिन, ममेरी वहिन सब मिळकर हम १७-१८ वहिने थी। हम सब लगभग समप्रयस्फ ही थीं। बचपन से गदावर हमारे बीच खेला करता था और उस पर हम सत्र बडा प्रेम किया करती थीं। हमारे बडे हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ आता था। वह हमारे पिता को भी वडा प्यारा था और उस पर वे अपने इष्टदेव के समान भक्ति और . प्रीति करते थे। उस मोहल्छे के कोई कोई छोग उनसे कहते थे कि अन छडिनियाँ वडी हो गई हैं, उनसे गदाधर को मिछने मत दो। इस पर वे कहते थे कि इसकी चिन्ता तुम मत करो. में गदाधर को अच्छी तरह जानता हूं। गटाधर हमारे यहाँ आकर पुराण की कथाएँ कहता था, पद-भजन गाया करता या और हमारी दिल्लगी करके हमे हॅसाता था। यह सत्र सुनते हुए हम छोग अपना अपना काम बढे . आनन्द से करती रहती थीं। उसके समीप रहने से समय न जाने कितनी जल्टी कट जाता था। किसी दिन यदि वह नहीं आता था तो उसे क़छ हो तो नहीं गया, यही चिन्ता हमें होने लगती थी और चन नहीं पड़ती थी। हममें से ही कोई जाकर जब तक चन्द्रादेवी के पास से उसका समाचार नहीं छे आती थी, तत्र तक हमारे प्राणों में प्राण

नहीं आता था। उसके मम्बन्य की हर एक बात हमें अमृन के समान मपुर छगती थी। अत वह जिस दिन हमारे घर नहीं आता था उस दिन उसीकी बातें करने करते हम अपना दिन दिना दिया करती थी।

वह केंत्रल स्त्रियों को ही नहीं, तरन गॉन के छोटे वडे पुरुषों को भी बढ़ा प्यारा था ! गाँउ के छोटे बटे सभी छोग सायकाए के समय एक स्थान पर जमा होकर भागवत, पुराण आदि वटी भक्ति से पाठ कर आनन्द छुटते थे । वहाँ गटाधर भी अपस्य रहता था । उसके रहने से मानो सभी के आनन्द्रन्सागर मे बाट आ जाती थी, क्योंकि उसके समान पुराण पटना, भक्तिभागपूर्वक पौराणिक कथाएँ कहना आर भिन्न भिन्न देनताओं के पद और भजन गाना किमी को भी नहीं आता था। और गाते गाते भार में तन्मय होकर जब वह नाचना प्रारम्भ कर देता था तत्र तो सभी के अन्त करण मक्तिपूर्ण होकर उनके नेत्रो से अथुपारा प्रपाहित होने लगती थी। कभी कभी वह सुन्दर सुन्दर वातें वताकर मनोरजन करता था और हित्रयों के समान हुवह अभिनय द्वारा सभी को चिकित कर देता था। कभी कभी तो वह ऐसी मजेदार वातें बताता था कि सुनने वाठे पेट दवाकर हॅसते हॅसते छोटपोट हो जाते थे । उसके इन गुणों के कारण बालक तथा वृद्ध सभी उसे अपने पास रखना चाहते थे। सच्या होते ही सभी उसके आने की राह वडी उत्मण्टा के साथ देखा करते थे।

जैसे जैसे गदाधर की भक्ति बटने छगी, बैसे वैसे उसे निश्चय होने छगा कि अपना जीवन अर्थकारी विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने मे खर्च करने के छिए नहीं है, बरन् ईश्वर की प्राप्ति करने के छिए ही है। सन्यासियों के गरए वस्त्र, पित्र अग्नि, मिक्षान और उनके नि सग निचरण का चित्र इसकी आँखों के सामने सदा शूलने लगा ! "क्या में भी कभी उनके समान ईररर को सत्र भार सींपकर पूर्ण निभय और ससार से पूरा उदासीन होंकिंगा ? "—यही निचार उसके मन में शास्त्रार आमा करता था, पर तुरन्त ही अपनी माता की और माई वी सासारिक स्थिति का न्यान उसे हो आता था और उन्हें गृहस्थी चलान में सहायता देना अपना कतिच्य है, यह निचार मन में आने से उसका मन तुरिधा में पट जाता था। अन्त में "को श्वर करेगा गृही ठीक है" ("राम कीन चाहहि सो होई") ऐसा जानकर अपने मन को परंम देवर के चरणों में समर्पित करिक और सब भार उन्हीं पर डालकर ईर्वर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने लगता था।

गदापर का इदय स्वभाव से ही विल्क्षण सहात्रमृतिसम्पन्न था। उस पर गाँव में भी सभी प्रकार के और सभी अवस्था के लोगो से मिल्ले जुलने और उनके सुरादु ख को देखने के कारण वह सहातुमृति और अिक वह गई थी। उनके सुखदु खों को अपना ही मानने का उदार भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो गया था। उन सरल स्वभाव वाये छोगों का जो उस पर अपार प्रेम था उसका उसे स्मरण हो आता और वार-प्रार देस यही मालूम होता कि यदि इन्हें परिम्हर भी मिन्ति सिखाकर में इनके दु खों की मात्रा कम करके सुख को बटा सकूँ तो कितना अच्छा हो!

ऐसे निचारों के होते हुए भी वह पाठशाळा वो जाया ही करता या। अपने गयानिच्यु इत्याटि सामियों की सगत में उसे वडा आनन्द कारा, या, और यहि में उनसे वार गर न मिंडू तो, उन्हें सुरा ट्येगरा, यह सोचकर पाठशाला को जाता या । लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक वम्मनी बनाने का निश्चय किया । पात्रों को उनका काम सिखाने के लिए सर्वसम्मति से गदानर ही को उन्होंने नियुक्त किया । पर यह कम्पनी चल कैसे है किसीको मालूम न या कि इसका कारोनार कैसे चले, क्योंकि वालक जानते थे कि यह बात यदि उनके माता पिता को निदित हो गई तो सम मामला गडबड हो जायगा । तम इसके लिए कौनसी युक्ति की जाय है अन्त में गदानर ने सुझाया कि हम सम माणिकराज की अमराई में एमजित हों तो फिर कोई नहीं जान पाएगा । सभी को यह मिचार टीक लगा और निश्चय हुआ कि सम लोग रोज नियत समय पर पाठनाला से भागवर नहीं एकम हुआ करें।

निश्चय हो जाने पर कार्य मे क्या देर छमती है ? सीघ ही उस अमराई में बाछ मे के भाषण और गायन गूँजने छमे। ने राम, इण्ण आठि के चित्रों के नाटक तैयार वरने छमे। बोछने तथा अभिनय करने का टम भिन्न भिन्न पानों को सिम्याकर सुख्य भूमिका मदाधर स्मय करता था। बोडे ही दिनों में नाटक रंग पर आता हुआ देखकर बाछकों को आनन्द होने छमा। बहुते हैं कि भिन्न भिन्न पानों का कार्य करते हुए गटा बर को कभी कामसमानि छम जाया करती थी।

गटावर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जीने के कारण बह अपने प्रिय विप्रकारी में उन्नति नहीं कर सका, तो भी उसका ज्ञान इस समय में विष्कृत साबारण नहीं था। एक दिन बह अपनी बहिन से मिठने गौरहादी प्राम को गया था। बहिन के घर में प्रविष्ट होते ही सर्नेमंगला आनन्द्रपूर्वक पतिसेना करती हुई उसे दियाई दी। घर लौटने पर उसने उसी दश्य का एक चित्र गीचकर तर के सभी लोगों को दिव्याया। सभी उम चित्र में सर्वमयन्त्र और उसके पति को पहचान गये।

देव देनियो की बहुत उत्तम मूर्तिया गटावर बना छेता था। र्रेड बार तो ऐसी मूर्ति बनाकर वह अपने साधियो के साथ पूजाअर्ची करता था।

इस प्रकार और भी तीन वर्ष बीत गये और गदापर की १७ वें। वर्ष छमा । वहाँ जलकत्ता में रामजुमार की पाठशाका उनके अवस परिश्रम से अच्छी उत्तत अस्या को पहुँच चुनी थी और अम उसमें उन्हें चार पैसे की कमाई भी होने छगी थी। वे पर्प में एक बार कामारपुरूर आते ये और कुछ दिन वहाँ रहते थे। गदाधर को विद्याम्याम के सन्बन्ब में उदासीन देखकर उन्हें बटी चिन्ता होती थी। सन् १८५३ में जब वे घर आए तब उनसे इस विषय में चन्द्रादेवी और रामेश्वर की बातें होने के बाद यह निश्चय हुआ कि गदा पर रामकुमार के साथ जाकर कलकता में रहे। रामकुमार वहां अकेले ही रहते थे । उन्हें घर का काम करते हुए पाठशाला चलाने में बड़ा कष्ट होता था। अत गढावर के उहाँ जाने से उसका विद्यास्यास भी होगा और रामकृमार को भी उससे कुछ सहायता मिल्लगी, यह सोचकर यह निश्चय किया गया था। गदाबर से उस विषय में पूछने पर वह तुरन्त ही राजी हो गया और अब में अपने पितृतुल्य भाई को 33 सहायता दे सकूँगा, इस निचार से उसे सन्तोप द्वआ।

योड़े ही दिनो केवाद छन मुहूर्त देखकर रामकुमार और गदाधर दोनों ने अपने कुल्डेव और माता की बन्दना करके कलकता के लिए प्रस्थान किया (सन् १८५३)। कामाएपुरुर के आनन्द का वाजार उखड़ गया और वहाँ के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे।

## साधक-भाव

## (विषयप्रवेश)

" मनुष्य-देह धारण करने पर सभी वार्य मनुष्यों के समान होते हें, इंदबर को मनुष्य के समान हो सख-ह ख डा मोग करना पड़ता है, और मनुष्य के हो समान उदोग और प्रयत्न करके सब विषयों में पूर्गता प्राप्त करनी पड़ती है।"

"आचार्य को सभी अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करना पड़ता है।"

" वहाँ (मेरे इस्त) सर प्रकार के साधन—नान-योग भक्ति-योग, कर्म-योग और इठ-योग भी—आयु बट्टाने केलिए— सम्पन हो चुके ! "

" मुझे कोई भी साधन करने के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा।"

" मेरी अवस्था उदाहरण-स्वरूप है। "

—श्रीरामञ्च्या

सतार के आध्यात्मिक इतिहास को पटने से पता छजता है वि
बुद्ध देन और श्री चैतन्य देन को छोड़ और किसी मी महापुरप कं
साधक अवस्था का नृतान्त छिखा हुआ नहीं है। अदय्य उत्साह औं
अनुराग से हृद्य को मरकर ईश्वरप्राप्ति के कठिन मार्ग में प्रगति करते हुए उनश्री मानसिक स्थिति में कैसे कैसे परिवर्तन होते गए, उन् अपनी आशाओं और निराशाओं सेकिस प्रकार झगडना पड़ा, उन्होंने अपने दोगों पर विजय किस तरह प्राप्त की, और भी अनेकों जिल उनके मार्ग में कैसे आये और सदैत अपने व्यय की ही ओर दृष्टि रखते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने उन विकों को किस तरह हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने उन विकों को किस तरह हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने उन विकों को किस तरह हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने उन विकों जीवन-चरित्रों

इसका कारण मालुम होना कठिन है। शायद भक्ति की प्रवादक के ही कारण उनके भक्तों ने येवातें लिखकर न रखी हों। उन महापुरुषे के प्रति परमेश्वर के समान भक्ति रहने के कारण उनके भक्त लोग "साधन काल का इतिहास लिखकर उस देग्चरित्र की असम्पूर्णता ससार को न बताना ही अच्छा है," ऐसा समझे हों। या उन्होंने यह सोचा हो कि महापुरुषों के चरित्र में से शायद सर्गगपूर्ण भाग ही ससार के सामने रखेंने से जितना लोककल्याण सम्भग है उतना कल्याण सामनकालीन असम्पूर्ण भाग को बताने से शायद न हो सके।

हमारे आराज्य देन सर्नौगपूर्ण हें, यही भानना भक्तों की सदा रहती है। माननशरीर धारण करने के कारण उनमे माननीचित दौर्वल्य या शक्तिहीनता कभी कभी व्रिखना सम्भर है, यह बात भक्त नहीं मानता। यह तो उनके वाष्टमुत्य में विश्वयक्षाण्ड के दर्शन के लिए ही उत्सुक्त रहता है। बाल्यवाल की असन्बद्ध चष्टाओं में भी वह भक्त पूर्ण सुद्धि और दूर दृष्टि का पता लगाता रहता है। इतना ही नहीं, वह तो उस द्रोटी वाल्याक्ष्या में भी सर्ववृता, सर्वशक्तिमता, उदारता और अगाप प्रेम की रहेत विश्वय करता है। इसी कारण भक्त लोग जो कहते हैं कि "अपना ईर्नरिय र सरसार को विदित न होने पाँप, इस हेतु से अनतारी पुरूप सम्बन-मजन बत्यादि कार्य औरों के समान करते हुए आहार, निद्रा, पक्ताप्रद, व्यादि भी दृसरों के समान अपने में व्यर्थ ही मृत्यूर दृष्टिकों है "इस गक्य में वोई विचित्रता नहीं है। श्रीरामकृष्ण की अलिस व्याधि के सम्बन्य में इसी प्रकार की आलोचना होते हम लोगों ने प्रत्यक्ष सुनी है।

मक्त छोग अपनी दुर्रलता के ही कारण इस प्रशार का सिद्धान्त निशाल करते हैं। उन्हें भय रहता है कि अशतारी पुरपों को मनुष्य के ही समान, जानने से हमारी भिन्त भी हानि होगी, अत हमें ऐसे रोगों के निरद्ध हुठ नहीं नहना है। पर सच तो यह है कि भिन्त परिपन्त्र न होने की कारण ही यह दुर्जलता उनमें होती हैं। भिन्त की प्रथम अरस्या में ही भगतान को ऐस्तर्यिन्दिन बनाकर चिन्तन करना भन्त के लिए सन्भन नहीं होता, भिन्त जन परिपन्त्र हो जानी है, इंस्कर पर उसका प्रेम अस्पन्त बड जाता है तज उसे दिखता है कि ऐस्क्य का चिन्तन भन्तिलाम के मार्ग में बडा घातक है और तन तो वह ऐस्क्य की कल्पना को दूर एकन का प्रथन करता है—यह बात भन्तिसारन में बार वार व्हाई गई है। श्रीकृष्ण के ईरमरत का प्रमाण बार बार पाने पर भी यशोटा उसे अपना पुत्र ही समझकर टान्टन पाटन करती थीं। श्रीत्रच्य ईरमर हैं यह निश्चय गोपियों को हो जाने के बाद भी वे उन्हें अपने सहचर की ही दृष्टि से देखती थीं। अन्य अन्तारों के सम्प्रन्थ में भी यही वात पाई जाती है।

यदि कोई श्रीरामञ्चण के पास भगनान नी अछौरिक शक्ति— उनके ऐसर्य-का प्रत्यक्ष दिखने योग्य कोई दर्शन करा देने के लिए आग्रह करता था तो वे बहुमा पटी कहते थे, "अरे भाई! इस प्रकार के दर्शन की इच्छा करना ठीक नहीं है। ऐइपर्य के दर्शन से मन में भय उत्पन्न होता है और भोजन कराना, सजाना, छाड प्यार करना, ' में, तू ' करना इस प्रकार प्रेम का या भक्तिका भाग नहीं रह पाता।" यह उत्तर सनकर उनके भक्तों को कई बार ऐसा लगता था कि हमें ऐसा दर्शन करा देने का इनके मन में ही नहीं है, इसिटए हमें किसी तरह समझा रहे हैं। ऐसे समय यदि कोई भिन्न भृष्टता से कहता था कि "आपकी कृपा से सन सम्भन है, आप कृपा वर हमे इस प्रकार का दर्शन करा ही टीजिए" तो वे वटी नम्रता से कहते थे, "अरे, क्या मै करूँगा कहने से भला ज़र होगा " माता की जैसी इच्छा होगी नैसा ही होगा!" इतने पर भी चुप न रहकर यदि कोई कहता कि "आप इच्छा करेंगे तो माता यी भी इच्छा होगी ही ! " तत्र ये वहते थे कि " मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि तुम सब को सब प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के दर्शन प्राप्त हों. पर ीम़ा होता उहाँ है ? " इतने पर भी यदि उस भनत ने अपना हट नहीं छोडा तो वे ऍसरर कहते, "क्या बताऊँ रे बाबा ! माता की जो इच्छा होगी वहीं होगा!"—ऐसा कहते हुए भी उसके विदेगस को वे करापि नष्ट नहीं करते थे।यह व्यनहार हम छोगों ने कई बाग्प्रत्यक्ष देखा है और उन्हें हमने बारम्बार यह कहते भी सुना है कि "किसी का भाग कभी नष्ट नहीं करना चाहिए!"

अितम दिनों में जब श्रीरामकृष्ण गले के रोग से काशीपुर के वागीचे में बीमार थे उस समय नरेन्द्रनाय (स्वामी विदेशानन्द्र) इत्यादि भक्तगण उनके बताये हुए मार्ग से साधना करने में निमम्म रहा करते थे। साधनाओं के प्रभाग से दूसरे के शारीर में केनल स्पर्श से धर्ममान सचारित करने भी भी ही बहुत शक्ति उस समय नरेन्द्र को उत्पन्न हो चुनी थी और शित्रपति में हिन रात्रि को च्यान में मम्म रहते हुए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने की उन्हें प्रमण्ड इच्छा हुई। पास ही काली (स्वामी अभेदानन्द्र) बैठे थे। उनसे नरेन्द्र ने कहा कि मुझे कुळ देर तक स्पर्ध किए हुए बैठो और स्वयं नरेन्द्र नमभीर च्यान में निमम हो गए। काली उनके घुटने को हाय लगाये हुए लगातार काँप रहे थे। एकन्दो मिनट में च्यान की समाध्ति करके नरेन्द्र ने कहा, "बस! तुम्हें क्या अनुभव हुआ बताओं तो सही।"

काली बोले, "विजली की बैटरी एकडने पर अपने शरीर में जिस प्रकार के सचार का भास होता है और सर्गंग कॉएता है बैसा ही हुआ। हाय कॉपने न देने का प्रयत्न भी निष्फल हुआ।"

इस पर कोई कुछ नहीं बोला। द्वितीय प्रहर की पूजा होने के बाद काली प्यानस्य होकर बैठे और उसमें वे इतने तन्मय हो गए कि उनका वैसा घ्यान किसी ने कभी नहीं देखा था। शरीर टेदा-मेदा हो गया, गर्दन भी टेदी हो गई और कुछ समय तक उनका बाबज्ञान विष्कुल नष्ट हो गया।

प्रातःकाल शशी (स्वामी रामकृष्णानन्द) नरेन्द्र के पास आकर बोले, "ठाकुर म्हाम्हें बुलाते हैं।" सन्देश सुनते ही नरेन्द्रनाथ उठे और दूसरी मंजिल पर श्रीरामकृष्ण के कमेर में जाकर उन्हें प्रणाम करके खड़े रहे। उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण बोले, "क्यों रे? कुछ थोड़ा सा जमा होते ही खर्च शुरू कर दिया? पहिले अपने पास पर्याप्त संचय हो लेंने दे तब तुझे कहाँ और कैसे खर्च करना चाहिए यह मालूम हो जायमा—माता ही तुझे समझा देगी! उसके शरीर में अपना भाव संचारित करके रहें उसको कितना नुकसान पहुँचाया है देख मछा? यह इतने दिनों तक एक मात्र से जा रहा था, उसका सारा भाव नष्ट हो गया!—छ: मास के गर्भपात के समान हो गया! खैर, अब हुआ सो हुआ पर पुन: इस प्रकार एकदम कुछ का कुछ न कर बैठना। उस लड़के का माग्य ठीक दिखता है।"

नरेन्द्रनाय कहते थे, "में भी यह सुनकर चिकत ही हो गया ! हम नीचे क्या करते थे सो सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गये ! उनके इस प्रकार कान ऐंठने से मै तो एक अपराधी के समान चुप ही हो गया!"

तत्परचात् ययार्थ में यही दिखाई दिया कि काली का पूर्व का भाव तो नष्ट हो ही गया, पर नये अहैतभाव को धारण करने के लिए

<sup>\*</sup> श्रीरामकृष्ण को उनकी भक्तमण्डली. " ठालुर ", " महाशय "कहा करती थी।

प्रयत्न भी उन्हें करना पडता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने निजस्त्ररूप का झान (बीच बीच में होता हो तो भी) सदैव अखण्डरूप से नहीं होता। उन्हें साधारण जीमें के समान ससार के अंधकारमय और नैराह्यपूर्ण भागें से ही जाना पडता है। अन्तर सिर्फ यही है कि उनमें स्वार्थमुद्धि की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिखता है। इसीकारण वे अपनी सर्ग झिक्त एक्टिंग कर अपनी जीवनसमस्या झींब ही बूरी करके लोककल्याण का कार्य आरम्भ कर देते हैं।

मनुष्य में रहने वाला अधुरापन श्रीरामकृष्ण मे भी पहिले था, इस इष्टि से यदि हम उनके चरित्र का निचार करेंगे तभी उनके चरित्र के चिन्तन का लाभ हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी विनय है कि उनके मानवभाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईश्वरीय भाव पर विचार करें। वे हमी में से एक थे इस दृष्टि से यदि हुमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो साधनाकाल के उनके अपूर्व उद्योग और निरुक्षण आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरम्भ से ही पूर्ण ये; उन्हें सत्य की प्राप्ति के लिए इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी <sup>2</sup> हम यही जानेंगे कि उनकी आजीवन सटपट ससार को रिझाने का स्वॉग था। यही नहीं, बल्कि ईर्बर की प्राप्ति के लिए की हुई उनकी अलौकिक तपस्या, असाधारण त्याग और उनकी अटल निष्ठा को देखकर भी हमारे मन में स्फूर्ति उत्पन्न नहीं होगी और उनके चरित्र से हमे कुठ भी शान प्राप्त नहीं होगा।

उनका मन तेयार न रहने के कारण उस भार नो भी ने यथायोग्य धारण नहीं कर सकते थे। इस कारण उनका व्यवहार निसी नास्तिक के समान होने छगा! श्रीरामकृष्ण ने उन्हें इसके पश्चात् अद्वैतभार का ही उपरेश देना प्रारम्भ किया और अपने सदा के मधुर टम से ने उन्हें उनकी गलती दिख्छाने छगे। तपापि श्रीरामकृष्ण के समानिस्य होने के बाद भी काफी समन तक उनका आचरण पूर्ववत् नहीं सुधर पाया था। अस्तु-

सत्य को प्राप्त करने के लिए अवतारी पुरच जो प्रयत्न किया करते हैं उसे के उन्ह स्वाग समझने वाली भनत मण्डली से हमारा यही निवेदन है कि श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, वरन् इसके निपरीत अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना है कि "नरेदेह धारण करने पर भी सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। ईरवर को मनुष्यों के समान ही झुल दुःख भोगना पड़ता है और मनुष्यों के ही सहश उद्योग और प्रयत्न करते सभी निपयों में पूर्णत्व प्राप्त करना एडता है। "सरार का आव्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और निचार में भी यही स्पष्ट दिखता है कि यहि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु नरेदेह धारण करने में ईश्वर का वह चदेश किलकुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नरेदेह धारण करने के सारे इता भी नहीं रहती।

नरेंद्रह धारण करने पर अउतारी पुरुषों को भी मनुष्य के ममान ही हिंदिनता, अत्पद्धता आदि का थोडा बहुत अनुभव कुछ समय के लिए करना ही पडता है। मनुष्यों के ही समान इन दोयों से छूटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पडता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने निजस्तरूप का इान (बीच बीच में होता हो तो भी) सदैव अखण्डरूप से नहीं होता। उन्हें साधारण जीनों के समान ससार के अधकारमय और नैराहयपूर्ण मार्ग से ही जाना पडता है। अन्तर सिर्फ यही है कि उनमें स्थार्यबुद्धि की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिखता है। इसी कारण वे अपनी सर्न दावित एकनित कर अपनी जीननसमस्या शीव ही पूरी करके छोककत्याण का कार्य आरम्भ कर देते हैं।

मतुष्य में रहने वाला अनूरापन श्रीरामकृष्ण में भी पहिले था, इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का विचार करेंगे तभी उनके चरित्र के चिन्तन का लाम हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाटकों से हमारी निनय है कि उनके मानवभाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईररिय भाव पर विचार करें। वे हमीं में से एक थे इस दृष्टि से पदि हमने उनकी और नहीं देखा तब तो सावनाकाल के उनके अपूर्व उचोग और विलक्षण आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरम्भ से ही पूर्ण थे; उन्हें सत्य की प्राप्ति के लिए इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी र हम यही जानेंगे कि उनकी आजीवन खटपट ससार को सिन्ना का स्वाँग था। यही नहीं, बल्क ईवर कर की प्राप्ति के लिए वी हुई उनकी अल्डौकिक परस्या, असाधारण स्वाग और उनकी अटल निष्टा को देखकर भी हमारे पन में रक्ति उपन्न नहीं होगी और उनके चरित्र से हमें कुछ भी शान प्राप्त नहीं होगा।

श्रीरामकृष्ण की कृषा का लाम करके घन्य होने के लिए हमें उनको अपने ही समान मनुष्य समझना चाहिए। हमारे ही समान उन्हें सुख-दुःख का अनुमन होता पा, तभी तो हमारे दुःखो को मिटान का उन्होंने प्रयत्न किया। इसी कारण उन्हें अपने समान मानवभानापन मानने के अतिरिक्त हमारे लिए और दूसरा मार्ग नहीं है, और सचप्रिये तो जब तक हम सब बन्धनों से सुन्त होकर परअक्षस्वरूप में लीन नहीं होते तब तक जमत्कारण ईश्वर और उनके अनतारों को हमें 'मनुष्य' ही मानना चाहिए। "देवो मूला देवं यजेत्" यह कहानत इसी दिष्ट से सत्य है। तुम यदि स्वत समाधिवल से निर्मिक्य अनस्या तक पहुँच सक्तोगे, तभी तुम ईश्वर के यथार्थ स्वस्त्य को समझकर उसकी सन्ची पूजा कर सक्तोगे।

देय बनकर देव की यवार्ष पूजा करने में समर्थ पुरंप बहुत निरंखें होते हैं। हमारे समान दुर्बंछ अधिकारी उस स्थिति से बडी दूर हैं। इसी कारण हमारे जैसे साधारण छोगो पर कृपा करके उनके हृदय की पूजा अहण करने के छिए ही ईस्तर नरदेह धारण करते हैं। प्राचीन काळ के अवतारी पुरंपों की अपेक्षा श्रीरामकृष्ण के साधनाकाळ के इतिहास को समझने के छिए हमारे पास अनेक साधन हैं। एक तो अपने साधनावाळ सी अनेक बातें श्रीरामकृष्ण ने स्वय विस्तारपूर्वक अपने साधनावाळ सी अनेक बातें श्रीरामकृष्ण ने स्वय विस्तारपूर्वक अपने साधनावाळ का काश्रय प्रहण करने के पोढे ही पूर्व जिन छोगों ने उनके साधनावाळ का चरित अपनी ऑखों से विद्योग्दर में देखा पा, उनमें से बहुतेर छोग यहाँ ये और उनसे हम छोगों की कुछ वुस्तन माहम हुआ। अस्त-

श्रीरामकृष्ण के साधनाफाल के अलौफिफ इतिहास की ओर दृष्टि. डालने के पहिले, आइए, सावनातल के मूल सूत्रों पर तिहगम दृष्टि से हम

थोडा निचार करें।

## १०-साधक और साधना

" स्पूर्णभाव से समाधि दो प्रवार वी होती है। ज्ञानमार्ग से विचार करने करते 'अह 'कार का नाश हो ज्ञाने पर जो ममाधि होती है उसे 'स्विर 'अथप्रा जट 'अवप्रा 'निर्वि-कर्प 'समाधि कहते ह। भिन्तमार्ग की समाधि की 'माप-समाधि 'कहते हैं। इस प्रशार की समाधि में सभीग के लिए या आम्बादन के लिए निज्यन् अहमाय शेष रहता है। "

" शुद्ध जल और छुद्ध भिनत दोनों एक इ.।"

— श्रीरामकृष्य

श्रीरामष्ट्रण के जीवन चरित्र में साथक-भाव था वृत्तान्त बताने के पूर्व साथना किसे कहते हैं यह चर्चा करना उचित है। इस सिल्लिस्ट में सम्भव की दे यह कहे कि ' भारतवर्ष में तो प्राचीन वाल से साधना, तपस्या आदि प्रचलित हैं, अत उन निपर्में पर यहाँ निचार करने की क्या आवश्यकता है, भारतवर्ष के समान साधना या तपस्या और किस देश में पाई जाती है, इस देश के समान वहे वहे महाला तथा ब्रह्मज्ञानी और किस देश में हुए हैं, सावना के बारे में बोड़ी बहुत करना इस देश में सभी को है,' तो ये सशय यथि अनेक अशो में सत्य हैं तथापि साधना किसे यहते हैं, इसका यहाँ निचार करना उचित ही है, क्योंकि इस सम्बन्ध में साधारण जनता में अनेक

निचित्र तथा भ्रमपूर्ण कल्पनाएँ प्रचलित हैं। अपने व्येय की ओर दृष्टि न रखकर शरीर को कछ देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीठे पडना, किसी स्यानिज्ञिप में ही निशेप कियाओं का अनुष्टान करना, रत्रासोच्छ्यास की ही ओर सम्पूर्ण ध्यान देना, इत्यादि क्रियाओं को ही छोग बहुवा सावना वहा करते हैं। यह भी मालूम पटता है कि अपने मन के क़सस्कार को हटाकर उसे योग्य सस्कार देने के लिए और उसे उचित मार्ग में अप्रसर करने के लिए वडे वडे महात्माओं ने जिन कियाओं वा अनु-ष्टान फिया उन्ही कियाओं वा नाम साधना है। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियाएँ साधना नहीं कहला सकती, यह भ्रम भी लोगो में दीख पडता है। निरेकी और वैराग्यनान होने का प्रयत्न किए बिना, सासा रिक सुखभोग की छाछसा छोडने का प्रयत्न किए विना कुछ विशिष्ट मियाओं को करने अथा। बुज निशिष्ट अक्षरो को स्टकर ही ईश्वर को मत्रमुख सर्प की तरह बग में ला सकते हैं, ऐसी भ्रमात्मक बरुपना से नई छोग उन कियाओं को करने में और उन अक्षरों को रटने में अपनी सारी आय व्यर्थ में नितात हुए भी देखे जाते है। इस कारण पुरातन ऋषियो ने गहन निचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्त्री का आनिष्कार किया है उनकी संक्षिप्त चर्चा करने से पाठकों को उस निषय भी कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे—" सर्र मूर्तों में ब्रह्मदर्शन अथरा ईरेररदर्शन ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अगस्या है।" यह साधना का अन्तिम फल हे ऐसा उपनिषद् कहते हैं। उनना वाक्य है कि " इस मृष्टि में स्यूज, सुहम, चेतन, अचेतन आदि जो कुठ तुम्हें दृष्टिगोचर होता है वह सर एक – ब्रह्म—है। इस एक अद्वितीय ब्रह्म उत्तु बो ही तुम भिन्न-भिन्न नाम देते हो और भिन्न भिन्न हिन्दियों से देखते हो। जन्म से मृत्यु तक सन समय तुम्हारा 'उसी से सम्बन्ध सहता है, परन्तु उसका परिचय न होने से तुम्हें मालूम होता है कि हम भिन्न-भिन्न उत्तुओं और व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखते हैं। "

उपरोक्त सिद्धान्त को सुनकर मन में कैसे निचार उत्पन्न होते हैं और उन पर शास्त्रों का क्या वहना है, यह यहाँ सन्नेप में प्रश्नो-चर के रूप में बताया गया है।

प्रश्न-यह सिद्धान्त हमें क्यों ठीफ नहीं जँचता 2

उत्तर—भम के कारण । जब तक यह अम दूर नहीं होता है, तब तक यह बात बैसे जैंचे <sup>2</sup> सय उस्तु और अवस्था से मिछान चरने पर ही हम अम का रूप निश्चित करते हैं ।

प्रश्न-दीक है। पर यह श्रम हमें क्यों और कब से हुआ ?

उत्तर—अम होने का वारण—संत्र दिखाई देने ताला— अज्ञान है। यह अज्ञान का उत्पन्न हुआ यह कैसे जाना जाय! जब तक हम अज्ञान में ही पढ़े हैं तन तक इसे जानने का प्रयत्न व्यर्थ है। जब तक स्वप्न दिखाई देता है तम तक वह सत्य भासता है। निद्रा भग होने पर जागृतामस्या से उसकी तुल्ना वरने पर उसनी अस्त्यता वा हमें निक्चय हो जाता है। कदाचित् हम यह वहें कि स्वप्न वी दशा में भी वई बार "मैं स्वप्न देखता हूँ" यह ज्ञान रहना है तो महाँ भी जागृतामस्या से तुल्ना वरने के ही कारण यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जागृतामस्या में ससार से सम्बन्ध रहते हुए भी किसी किसी को इसी प्रकार अदयग्रहामस्तु की स्मृति होती हुई दिखाई पड़ती है।

प्रश्न-तो फिर इस अम को दूर करने वा उपाय क्या है ?

उत्तर—उपाय एक ही है—इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। यह अज्ञान, यह भ्रम दूर किया जा सकता है, इसमें सशय नहीं है। पूर्वकालीन ऋषियों ने इस भ्रम को दूर किया या और इस श्रम को दूर करने का उपाय भी उन्होंने बतला दिया है।

प्रश्न-किंग है, पर उस उपाय को समझने के पूर्व एक-दो प्रश्न और करने हैं। आज सारा ससार जिसे प्रत्यक्ष देख रहा है उसे आप भ्रम या अज्ञान कहते हैं और योड से ऋषियों ने ससार को जैसा देखा उसे सत्य या ज्ञान कहते हैं, यह कैसी बात है ! सम्भनत ऋषियों को ही भ्रम हुआ होगा !

उत्तर — बहुत से लोग निर्दास करते हे इसी कारण िनसी वात को सत्य नहीं कह सकते । रूपियों का ही अनुभर सत्य इसलिए कहते हैं कि उसी अनुभर के कारण वे सन प्रकार के दु.खों से मुक्त हुए, सन तरह से भयश्त्य हुए और विचारणान्ति के अधिकारी हुए । क्षणभगुर माननजीनन का उदेश्य उन्होंने ठीक ठीक पहिचाना । इसके मिनाय यपार्ष ज्ञान से मनुष्य के मन में सदा सहिष्णुता, सतोप, करणा, नम्नता इत्यादि गुणों का निकास होकर हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है। ऋषियों के नीनन में इन्ही गुणों का निकास पाया जाता है और उनके बताये हुए मार्ग का जो अनुरुपन सतता है उसे भी ये गुण प्राप्त होते हैं; यह आज भी हम प्रत्यक्ष देख सकते हें। प्रश्न—मला हम सभी को एक ही प्रकार का अम कैसे हुआ है जिसे हम पछ कहते हैं उसे आप भी पड़ा वहते हैं, जिसे हम मतुष्य कहते हैं उसे आप भी मतुष्य वहते हैं, हमी प्रकार सभी बातों को जानिय। सभी को एक ही समय सब प्रकार के निपयों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार वा अम हो जांवे यह कैसा आरचर्य है है छुठ मतुष्यों की किसी निपय में गलत करना हो जांवे तो अन्य छुठ मतुष्यों की किसी निपय में गलत करना हो जांवे तो अन्य छुठ मतुष्यों की करना तो सम्य रहती है ऐसा सर्वेत देखा जाता है, पर यहाँ तो सम्य बात ही निराली है। इसिंडए आपका यहना हमें नहीं जुंचता।

उत्तर-इसका कारण यह है कि आप जब सभी मनुष्यों की बातें करते हैं, तर उनमें से ऋषियों को अलग कर देते हैं । सभी के साय ऋषियों की गणना नहीं करते । इसी कारण आपको यहाँ सभी वातें निराली दिखाई देती है । नहीं तो, आपने अपने प्रस्त में ही इस शका का समाधान कर टाला है। अब सभी को एक ही। प्रकार का श्रम कैमे हुआ. इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में यह है—"एक ही असीम अनन्त समिष्टि मन में जग करपना का उदय हुआ है। आपका, मेरा और सभी का व्यष्टि मन उस निराट मन का बदा होने के कारण हम सभों को इसी एक ही कल्पना का अनुभव होता है। इसी कारण हम सभी, पञ्ज को पशुऔर मनुष्य को मनुष्य कहते हैं और इसी कारण हममें मे कोई ययार्थ ज्ञान प्राप्त करके सर्व प्रकार के अमसे मुक्त हो जाता है, तथापि हमेंन से राप पूर्वित् अम में ही रहा करते हैं। पुनरच, विराट प्रस्प के निराट मन में यद्यपि जगरजन्पना का उदय हुआ, तथापि वह हमारे समान अज्ञान के बन्धन में नहीं पढ़ा। वह तो सर्वदर्शी होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाटी जगत्रत्यना के भीतर-बाहर सर्वत्र अद्रय ब्रक्षमञ्जू को ही सर्मदा ओतम्रोत देखा बरता है, पर हम मैसा नहीं बरते इसी से हमें अम होता है। श्रीरामञ्च्या नहा नरते थे—" साँप के मुंह में पिए रहता है, साँग उसी मुंह से खाता है, पर उससे उसे कुछ नहीं होता, टेपिन जिसे गह काठता है उसमा तो उस गिप से तत्काल प्राण ही चला जाता है।"

उसी प्रकार, यह भी दीख पढ़ेगा कि विराट मन में कल्पनाकप से जगत् उत्पन्न हुआ है, अत एक दृष्टि से हमारे भी मन में जगत् पन्पना में ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए, क्योरि हमारा क्षुद्र व्यष्टिमन भी तो समष्टिभूत निराट मन दा ही अज्ञ है। इसके सिनाय यह जगक्तत्पना विराट मन में एक समय नहीं भी और वह कल्पना बाद में उत्पन्न हुई ऐसा भी नहीं यह मयने, बारण कि नाम रूप, देश काल आदि दृन्द्र ही तो-जिनके विना किमी तरह की सृष्टि का उद्भव अस म्भन है-जगदूप बन्पना की मध्यनती वस्तुएँ हैं। थोटे ही निचार से यह स्पष्ट हो जायेगा कि जगत्कल्पना से इनका नित्य सम्बन्ध है और पेदान्त शास्त्र में जगत्क्रत्री मुख्यकृति को अनाटि और कालातीत क्यो कहा है। जगत् यदि मन क्लित ह और उस क्लाना का आरम्भ यदि कार्ज की कक्षा में भीतर नहीं आता, तो यह स्पष्ट है कि का की कल्पना और जगत् भी कलना निराट मन में एक साथ उत्पन हुई। हमारेक्षुद्र व्यष्टि मन प्रहुत समय से जगत् रे अस्तित्य की दट धारणा रिए हुए हैं और जगतरत्यना के परे अद्वय ब्रह्मान्तु के साक्षात् दर्शन से विचत हो गय हैं तथा जगत् के उस एक मन रियत बस्तु है, यह पूर्णतया भूक गये हैं और हमें अपना श्रम भी समझ में नहीं आ रहा है। इसक फारण ऊपर कह है। जुने हैं नि सप वस्तु और अपस्या से मिछान वरने पर ही हमें भ्रम के स्वरूप रा पता लगता है।

भा १ रा छी ७

इससे यह दिखता है कि हमारी जगन्सम्बन्धी बरधना और अतु भन हमारे टीर्फकाल के अम्याम का परिणाम है। यदि हमें इसके विषय में यसर्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें नाम-रूप, देश-याल, मन-युद्धि आदि जगदन्तर्गत दिखों से जो बस्तु अतीत है, उसका ज्ञान या परिचय प्राप्त करना होगा। इसी ज्ञान की प्राप्त के प्रयन्त को बेटजास्त्रों ने 'साथना'. 'तप' इत्यादि नाम दिखे हैं और जो जानकर मा विना जाने इस प्रकार ना प्रयन्त रसता है, यह 'सामक' कहलाता है।

साधारणत देशकालातीत जगत्कारण का बान प्राप्त करेने के दो मार्ग हैं। प्रयम-जास्त्रों ने जिसे 'नेति' 'नेति' या 'ज्ञानमार्ग' यहा है और दितीय--जिसे 'इति इति 'या 'भित्तमार्ग' वहा है। ज्ञान मार्ग का सापन शुरू से ही प्रत्येक समय अपने अन्तिम ध्येय को समझते हुए अपने मन में रखकर प्रयत्न करता रहता है। भिततमार्ग के साधक को अन्त में हम नहीं पहुँचेंगे, इस नात का झान चहुचा नहीं रहता, परन्त उस मार्ग में रहते हुए उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह जगत्वे अतीत बंदेत उस्तु का साक्षात्कार कर ही लेता है। कुछ भी हो, इन दोनो ही सापको को सापारण मनुष्यों की सी जगत्सम्बन्धी धारणा छोड देनी पडती है। ज्ञानमार्ग का साधक प्रारम्भ से ही इस धारणा को छोडने या प्रयत्न करता रहता है और भक्तिमार्ग या साधक उसे आयी रखनर और आयी छोडकर साधना का प्रारम्भ नरता है, पर अन्त में उसकी वह धारणा पूरी छूट जाती है और वह 'एक्मेराद्वितीयम् ' ब्रह्मउस्तु का साक्षास्वारं कर लेता है। जगत् के सम्बन्ध में स्वार्वपरता, सुख भोग की लालसा इत्यादि वारणाओ को छोड देने वा ही नाम शास्त्रों में 'वेराज्य' है। मानवजीवन न्ती श्राणभेगुरता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता है । इसी कारण माल्म पड़ता है कि जगत्सम्बन्धी साधारण धारणा को छोड़कर 'नेति नेति ' मार्ग से जगन्कारण की खोज करने की कल्पना प्राचीन काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगी; इसीलिए तो ज्ञानमार्ग और मन्तिमार्ग दोनों एक समान चलते हुए मन्तिमार्ग की पूर्णता होने के पंहले उपनिपदों में इस 'नेति नेति ' अथवा ज्ञानमार्ग की पूर्णता होती हुई दिखाई पड़ती है।

'नेति नेति' मार्ग में चलने से घोड़े ही समय में मनुष्य अन्त-रिष्टसम्पन्न हो जाता है, ऐसा उपनिषदों से दिखता है। जब मनुष्य को यह पता लग गया कि अन्य दूसरी वादा वस्तुओं की अपेक्षा देह और मन द्वारा ही संसार से अपना अधिक सम्बन्ध होता है और इस कारण अन्य सब बाह्य वस्तुओं की सहायता की अपेक्षा देह और मन की ही सहायता से हमें जगत्कारण ब्रह्म वस्तु का पता अधिक शीव लगेगातमा 'एक दाने पर से भात की परीक्षा' के न्याय से यदि अपने में ही जगत्कारण का पता लग गया तो बाहरी वस्तुओं में भी स्त्रमावतः उसका पता लगना सरल होगा ऐसा सोचकर "में क्या हूँ " इस प्रस्न को हल करने की और ही शानमार्गवाले साधक का सब व्यान खिंच जाता है।

अभी ही बताया गया है कि ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग के साधकों को ससार सम्बन्धी साधारण करना पा करना पड़ता है। इस करना का नि:रोप त्याग करने पर ही मनुष्य का मन सर्ववृत्तिरहित होकर समाधि का अधिकारी होता है। इस प्रकार की समावि बो हो शास्त्रों ने 'निर्मिकल्प समापि' कहा है। इस समावि की अभिन्न मिक्ना अभी न करके 'समिक्स समाधि' के सम्बन्ध में कुठ चर्चा की जाती है।

हम जगर पट जुने हैं कि भक्तिमार्ग का दूसरा नाम 'इति इति' मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग का सायक यथांप जग को क्षणमगुर जान छता है तथांपि उसे जगरकर्ती ईश्वर पर विश्वास रहता है और उसका निर्माण किया हुआ जगर सत्य है, यह वह समझा करता है। जगन् की सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का ईश्वर से ऐसा सम्बन्ध देवकर भन्न की वे सव्वश्वपे ही हैं, ऐसा मान्त्रम होता है। इस सम्बन्ध के प्रत्यक्ष अनुभन करने में उसे जो जो वार्ते नि नरूप दिखाई दैती हैं उन समें को दूर करने का यह प्रयन्त करता है। इसके सिनाय ईश्वर के किस एक रूप पर प्रेम करना, उसी रूप के घ्यान में तन्मय हो जाना और ईश्वरापंण बुद्धि से सन कर्म बरना। आदि इन्हीं बातों वी ओर उसका व्यवर रहता है।

ईरार का ध्यान करते समय परेल पहल उसकी सम्पूर्ण मूर्ति को भरत अपने मानसच्छु के सामने नहीं हा सकता। कभी हस्त, कभी चरण, कभी मुख ऐसे एक दो अगयन ही आंबो के सामने आते हैं और में भी दिश्ते ही अहरम हो जिते हैं, अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते। अभ्यास से प्यान उत्तरीचर हर हो जाने पर कमश सर्वामपूर्ण मूर्ति मन में स्थिर रहने लगती है। जैसे जैसे प्यान तन्मयता के साथ होने लगता है थैसे वैसे उस मूर्ति में सजीवता दिखाई देती है। कभी वह हँसती है, कभी बोल हैं स्थान उस होने लगता है थैसे वैसे उस मूर्ति में सजीवता दिखाई देती है। कभी वह हँसती है, कभी बोलती हैं, ऐसा दिखते दिखते अन्त में उसका वह सर्वा भी कर

सफता है, और तम तो उसे उस मृति के सजीव होने में कोई शका ही नहीं रह जानी और आँखें मूँटकर या गोळकर किसी भी स्थित मे उस मृति का स्मरण करते ही उसे वह देख सकता है। आगे चळ वर 'हमारे इष्टेटन चाहे जो क्या धारण कर सकते हैं ' इस दिस्तास के वळ से उसे अपने इष्टेटन की मृति में नाना प्रकार के दिव्यक्यों के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्रीरामकृष्ण वहा करते थे, " जो एक ही क्या का सजीव मात्र से दर्शन करता है उसे और सभी प्रकार के य्यों का दर्शन सहज ही हो मकता है।"

जिन्हें इस प्रकार सजीय मृति के दर्शन का लाभ हो गया है उन्हें ध्यानकाल में दिखने वाली मूर्नियाँ जागृत अवस्था मे दिखने वाले पदायों के समान ही सत्य है, ऐसा प्रत्यन्न अनुभर होता है। तत्परचात् बाब जगत और मानापस्या ये दोनों ही एक समान सत्य हैं, यह ज्ञान जैसे जैसे अभिक दृढ होता जाता है वैसे भैसे उसकी यह धारणा होने लगती हे कि बाह्य जगत् केवल एक मन कल्पित उस्तु हैं। इसके सिराय अत्यन्त गम्भीर ध्यानकाल में भारराज्य का अनुभर भक्त के मन में इतना प्रवट रहता है कि उस समय उसे वाद्य जगतु का लेश-मात्र भी अनुभत नहीं होता।इस प्रकार की अवस्था को शास्त्रों में 'सिव-कल्प समानि ' की सङ्घादी गई है। इस प्रकार की समानि में वाह्य जगत् का पूर्ण लोप होने पर भी भाजराज्य का पूर्ण लोप नहीं होता। जगत् की वस्तुओ और व्यक्तियों से सम्बन्ध होने पर हमें जैसे दु ख का अनुभन होता है, टीम उसी प्रमार का अनुभग मक्त को अपनी इष्ट मृति के सम्पन्य में हुआ करता है। उसके मन मे उस अपस्या में उत्पन्न होने वाउँ सभी संकल्प-विकल्प अपनी इष्ट मूर्ति के ही सम्बन्ध में हुआ

करते हैं। मक्त के मन में उत्तन्त्र होने वाली सभी वृत्तियाँ इस अवस्था में एक ही वक्तु के अवल्यान से उत्तपत्र होती है, अत श्वास्त्रों में इस अवस्था को 'सिविक्ल्य समाधि' अधवा 'विकल्यसयुक्त समाधि' कहा गया है।

इस प्रकार भावराज्यान्तर्गत विषयों का ही सतत चिन्तन करते रहने के कारण मक्त के मन से स्यूल (बाह्य) जगत् का सहज ही लोप हो जाता है। जिस भक्त साधक ने इतनी मचिछ तय वर छी उसने टिए यहाँ से निर्मिनल्प समाधि कुठ अधिन दूर नहीं रह जाती। जो अनेव जन्म से अभ्यास विये हुये जगत् के अस्तित्वज्ञान को इतनी पूर्णता से मिटा सकता है उसका मन अत्यन्त शक्तिसम्पत हो चुनता है, यह बताना अनामस्यक है। मन को पूर्ण रीति से निक्रित्य कर टेने पर ईश्वर से अपना अत्यन्त निकट सम्बन्ध हो जायेगा, यह वात एक बार उसके घ्यान में आते ही उसी दृष्टि से वह अपनी सारी शक्तियाँ एक्त्रित करके प्रयत्न करने लगता है और श्री गुर और ईरेनर भी कृपा से भानराज्य की अत्युच्च भूमि मे जानर अद्वतन्नान के साक्षा नार द्वारा चिरद्यान्ति का अधिकारी हो जाना है। या यों कहिए, इप्टेनता का असुत्रट प्रेम ही उसे यह मार्ग टिखा देता है और उसी की प्रेरणा से वह अपने इष्टरेव के साथ एकता ना अनुभन करने छगता है।

ज्ञान और भक्ति मार्ग के सावर इसी कम से अपने व्येष वो पहुँचने हैं, पर अपनारी महापुरमों में देंगी और मानगीय दोनों भागे वा सम्प्रिण जन्म से ही विद्यमान रहने के कारण उनमें साथनानाङ में

भी कभी कभी सिद्धों की शक्ति और पूर्णता दिखाई देती है। देवी और मानव दोनो भूमिकाओं में विहार करने की शक्ति उनमें स्वमा-वत रहने के कारण या अन्तास्थित देवभाव ही उनकी स्वाभाविक अनस्या होने के कारण वाहरी मानवभाज का आवरण समय समय पर दूर हटा कर वे प्रकट होते दिखाई देते हैं। इस तरह इस विषय की किसी भी प्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिए तथापि अवतारी महापुरुषों के जीत्रभ-चरित्र को यथार्थ रीति से समझने में मानवबुद्धि असमर्थ ही रहती है। उनके जीवन के गृट रहस्यों का पूरा पार पाना मनप्य की बुद्धि के लिए कदापि सम्भर नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त अन्त करण से उनके चरित्रों का मनन करने से मनुष्य का कल्याण ही होता है। प्राचीन काल में ऐसे महापुरुपो के जीउन के मानउभाउ ४ को अलग रखकर उनके देवमान का ही निचार किया गया है। पर आजकार के सन्देहशील युग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके केरल उनके मानवभाव का ही निचार किया जाता है। प्रस्तुत निषय में हम यही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसे महाप्रस्पों के जीवन में देवी और मानवी दोनो भाव एक साथ कैसे विद्यमान रहा करते हैं । देव-मानन श्रीरामकृष्ण के पुण्य दर्शन का लाभ यदि हमें न हुआ होता तो इसमें सन्देह नहीं कि हम ऐसे महापुरुप के चरित्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कदापि नहीं देख पाते।

## ११-साधकभाव का प्रारम्भ '

" दाल रोगे प्राप्त करने वाली विद्या मुद्रेत नहीं चाहिए मुचे तो वही विद्या चाहिए जितम कि हृदय में ज्ञान का उदय होतर मतुष्य कृतार्थ हो जाता है।"

—रामञ्जमार को श्रीरामञ्चय्य या उत्तर।

श्रीरामकृष्ण की भावतन्मयता के सम्बन्ध में पीठे बतलाई हुई वातों के सिनाय उनके वाल्पन की और भी अनेक वार्ते सुनने में अती हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर से उनकी उस समय की मनोत्रति का पता सहज ही लग जाता है। एक वार गाँव का कुम्हार शित्र, दुर्गा आदि देवी-देवताओं की मृर्तियाँ बना रहा था। अपने वालमित्रों के साथ धूमते धूमते गदाधर सहज ही वहाँ आ पहुँचा और उन प्रतिमाओं को देखते देखते एकटम गोल उठा, "अरे, यह क्या किया है <sup>१</sup> क्या देवताओं की आँखें ऐसी होती हैं <sup>१</sup> देखो, ऑखें इस तरह चाहिए। " ऐसा कहकर भौहें कैसी हों, ऑखो का आकार कैसा हो, दृष्टि वैसी होने से आँखों में दैनी शक्ति, करणा, अन्तर्मुखी भार, आनन्द आदि गुण एकत्रित होतर मूर्ति में सजीवता का मास होता है, आदि आदि निषय में उस कुम्हार को गदाधर ने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करा दी। गदाधर की यह जानकारी देखनर वह बुम्हार और दूसरे छोग आश्चर्यचितत रह गये।

अपने बालिभेगों के साथ खेलते खेलते एकदम गदाधर को फिसी देनता की धूजा करने की इच्छा हो जाती थी और तत्काल बह मृतिका की ऐसी सुन्दर मूर्ति तैयार कर डालता था कि देखने वालो को नह मूर्ति किसी चतुर क रीगर की बनाई हुई मालूम पडती थी।

िमली को करमना न रहते हुए या उस सम्बन्ध की बार्ते न होते हुए भी फिसी से यदाभर एकआज ऐसा वाक्य वोछ वरता था कि उसे सुनकर उसके मन का बहुत दिनो का कोई प्रक्रन हुछ हो जाता था और उसकी शकाओं का समाधान हो जाता था।

श्रीरामकृष्ण के वाल्यकाल की जो अनेक वार्ते झुनने में आती हैं, असल में वे सभी उनके उच्च भूमि पर आरूढ़ होने की शिक्त की बोतक नहीं हैं। उनमें कुछ स्वसुच उच्च कोटि की है और शेष साधारणत निचली श्रेणी की हैं। कुछ से उनकी अद्भुत समरणशिक्त, कुछ से प्रवल निचली श्रेणी की हैं। कुछ से उनकी अद्भुत समरणशिक्त, कुछ से प्रवल निचला साहस, रिस्कता, अपार प्रेम आदि दिखता है। परन्तु इन सब के मूल में असाधारण दिश्मास, पित्रता और नि स्वार्थता से ओतग्रोत उनका स्वभात दिखहि देता है। ऐसा मालूम होता है कि उनका मत सच्चे निश्माद पित्रता और स्वार्थित की अवार्तों के कारण उसमें स्मरणशिक्त, निश्चम, साहस, निनोद, प्रेम, करणा इत्याटि तरगरूत से उठा करते हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ घटनाओं वा यहाँ उल्लेख कर देने से पूर्वोक्त निषय पाटकों की समझ में सहज ही आजायेगा। मेल में राम, कृष्ण आदि के चित्रों का नाटक देखेन के बाद मदाधर घर आकर उनकी नक्तल करता था और अपनी बालगोपाल मित्रमण्डली को माणिकराजा की अमराई में ले जाता था। वहाँ लड़कों को मिल मिल्ल पात्रों के कार्य हिखाकर मुख्य नायक का काम बह स्वय करता था। इस प्रकार मेले में देखे हुए नाटक वह बहुतेरे अंशों में और के त्यों तैयार कर लेता था।

" उपनयन के समय प्रथम भिक्षा तेरे हाथ से हूँगा" — इस प्रकार का बचन छुटपन में ही गदाधर ने अपने ऊपर अत्यन्त प्रेम करने वाळी बनी नाम की छोहारिन को दे रखा था और उपनयन के समय घर के छोगो की, सामाजिक रुटि की और किसी के भी कहने की परवाह न करते हुए उसने अपने बचन का अक्षरराः पाछन किया।

" क्या गदावर कभी मेरे हाथ से खाकर मुझे धन्य करेगा? "—
यह भागना उस स्ती के प्रेमपूर्ण इत्य मे उठा करती थी; पर मै नीच
जाति की स्त्री हूँ, क्या मेरी इंच्डा पूरी होगी?—ऐमा सोचकर वह
मन ही मन सदा दु खी हो जानी थी। गदाघर को यह बात किसी
तरह मालूम हो गई; उसने निर्भयतापूर्वक उस सरल और दयालु
स्त्री के हाथ से साकर उसे आकादित कर दिया।

शरीर में भस्म रमाये, सिर पर जटा बटाये, हाथ में बहुत उच्चा चिमटा छिये हुए साधु को देखकर साधारणतः बालकों को उर लगता हैं; पर गदाधर को टर क्या चीज़ है मातूम ही नहीं था। गाम के बाहर की धर्मशाला में उत्तरने वाले ऐसे साधुओं से वह आनन्दपूर्यक मिलता था, उनसे गपशप करता था, उनके पास से खाता था और उनका रहनसहन वारीकी के साथ और सावधानी से देखा बरता था। कभी कभी ऐमे साधु छोग उसे टीका आदि छगाकर सजा देने थे तो उसे वडा अच्छा छगता था और अपने घर जाकर नह घर के छोगों को अपना नह नेश बडे शौक से दिखाता था।

गान में नीच जाति के छोगों को पटना छिखना नहीं आता था। इस कारण ने छोग रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि की कथा कहने के छिये किसी पौराणिक को बंडे आदर सम्मान से बुछाते थे। वे छोग उनकी जितनी खुशामद करते थे <sup>1</sup> उनके पैर घोने के लिए पानी, हाथ पार पौंडने के लिए क्पटा, धृत्रपान के लिये नया हुक्फा, बैठने के त्रिये सुन्दर सजाई हुई व्यासगदी इत्यादि सामग्री ने छोग वडे भक्तिभान से तैयार करके रखते थे। पौराणिक महाराज इस सम्मान से फुलकर अपने आपनो साक्षात् बृहस्पति समझने लगते थे। पिर उनका बह शान के साथ वेटना, अर्भुत ढग से हाथ हिलाना, पोशी की ओर देखते देखते कभी चरमे की काच के भीतर से, और श्रोताओं की ओर देखते देखते सिर थोडा ब्रुकाकर, कभी चस्मे के ऊपरी भाग और मोहो के बीच से. कभी चरमा माथे पर चटाउर खाटी ऑखों से स्आन के साथ देखना, अपने चेहरे पर गम्भीरता लाना—उनके इन सन चरित्रों को तीक्षण-दृष्टिसम्पन्न गदा भर वडी वारी भी से देग्या करता । तदुपरान्त किमी समय लोगों के सामने वह इन सब बातों की ह्रप्रह नफल करके दिग्वा देता था जिससे वे लोग हॅसते हॅसने टोटपोट हो जाया करते थे !

उपरोक्त वातो से श्रीरामकृष्ण के बान्यकाल के रक्षमान की कुछ कल्पना हो सकती है। अस्तु-

इसके पूर्व हम कह आये है कि अपने छोटे भाई का विद्यान्यन टीफ़ हो तथा थोडी बहुत सहायता उसे भी मिळ सफे, इस हेतु से रामक्रमार ने गदाधर को कठकता छाकर अपने साथ रखा था। रामकुमार ने झामापुकुर में अपनी पाठशाला खोली थी और उस मीहरूले के कुठ घरों की देउपूजा का भार भी अपने जिम्मे हे रखा था; परन्त उनका बहुत सा समय पाठशाला के ही कार्य में बीत जाने से देवपूजा के लिए समय नहीं रहता था। इस काम को छोड देने से भी केसे चळ सकता था र अत उन्होंने देवपूजा का काम गदाधर को सींप दिया था। उससे गदाधर को भी आनन्द हुआ। वह देनपूजा का कार्य दोनों समय बडी तत्परता से करने के अतिरिक्त अपने बडे भाई से ऊठ पटने भी छगा। उन्न ही दिनों में अपने स्वामानिक गुणों के कारण गदाधर अपने यजमानों के घर के सभी छोगो को बहुत प्रिय हो गया। उसके सुन्दर रूप, कार्यकुशलता, सरल व्यवहार, मिष्ट भापण, देव-अक्ति और मधुर स्वर ने यहाँ भी, कामारपुकुर के समान, सभी छोगों पर एक प्रकार की मोहनी सी डाल दी। कामारपुकुर के ही समान यहाँ भी उसने अपने आसपास बालगोपाल की मण्डली जमा कर ली और उनकी सगत में अपने दिन आनन्द से विताने लगा। कलकत्ता आकर भी अध्ययन में उसकी कोई विशेष उन्नित नहीं हुई।

यह देखतर रामकुमार को चिन्ता तो होने छमी, परन्तु गटाधर आज पटेगा, कल पटेगा इसी आगा से उससे कुळ न कहकर बहुत दिनों तक वे शान्त रहे तथापि उसके नियाम्यास की ओर ध्यान देने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये। तन तो इसे चेताननी देनी ही चाहिय, ऐसा निश्चय करके रामकुमार ने गदाधर को दिखाम्यास करने का उपटेंश दिया। वडे भाई की बातें शान्ति के साथ छुनकर मदाधर ने उन्हें नम्रता से, परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया – "दाल रोटी प्राप्त कराने बाली निधा मुझे नहीं चाहिये, मुझे तो वही निधा चाहिये जिससे हदय में झान का उदय होकर मनुष्य ऋतार्थ हो जाता है।"

गदाबर का यह उत्तर उस समय रामकुमार वी समझ मे ठीक ठीक नहीं आया। उनका गदाबर पर प्रेम या। इसी कारण उसकी इच्छा के निरुद्ध निवापनेने में छगाकर उसे दुःखी करने मे रामकुमार की कष्ट प्रतीत होता या, अतः गटाधर से और कुछ न कहकर वह जैसा चाहें वैसा उसे करने टेने का गिश्चय रामकुमार ने किया।

बाद के वर्षों में रामकुमार की आर्थिक स्थिति सधरने के बड़ले और भी गिरती गई। पाठशाला के बालको की सख्या घटने लगी। अनेक प्रकार के परिश्रम करेन पर भी पैसा नहीं मिळता था। अत पाठशाला वन्द करके और कोई काम करे, यह विचार उनके मन में आने लगा: परन्तु कुछ भी निश्चय न हो सका । इसी तरह यदि और कुछ दिन वीत तो ऋण का भार बटने से स्थिति भयान ऋही जाएगी, इसी बात की चिन्ता उन्हें छमी रहती थी और जोई दूसरा उपाय भी नहीं स्क़ता था। पर वे क्या फरते १ यजन-याजन और अध्यापन के अतिरिक्त उनके छिए और कार्य ही क्या था १ पैसा कमाने की कोई अन्य तिद्या उन्हे आती ही नहीं थी। तो फिर यह समस्या कैसे हुछ हो <sup>2</sup> ऐसा सोचने सोचते ईश्वर पर भरोसा रखकर अपनी उन्नति के लिए कोई साधन आसमान से टपकने की राह देखते हुए साधुनृत्ति वाळे रामकुमार अपना पुराना कार्य ही फिसी तरह करते रहे और ईस्तर नी अचिन्त्य छीला ने यपार्ष में इस प्रसार का एक सायन शीव ही आसमान से रूपका दिया ।

## १२-रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर

"रानी रासमिणि जगदवा दी अप्र नाविकाओं में से एक औं।"

"माता भोजन करती हेकाळीबाट में और विश्रास करती हेदक्षिणेदवर में।"

—श्रीरामङ्गा

इयर रामसुमार अपनी गृहस्यी की चिन्ता में मान ये और उबर कारमते के दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का साथनाम्यान, उनकी उत्तर अवस्या का कार्यक्षेत्र तथा उनके विचित्र ठीठाभिनय का स्थठ निर्माण हो रहा था। इंश्तर की अचिनय छीटा हारा, उनके मानी चरित्र से अति विनष्ट सम्बन्ध रखेन बाठा, रानी रासमणि का दक्षिणेश्वर का विशाङ काळी-मन्दिर बनकर तैयार हो रहा था।

कल्फते के दक्षिण भाग में जानवाजार नामक मोहल्लेमें सुप्रसिद्ध रानी रासमणि का निजासस्थान था। वह जाति की दीमर थी। रामचन्द्र दास अपने पीठे अपनी पानी रानी रासमणि और चार कत्याओं को छोडकर परलोक चले गया। उस समय रानी रासमणि की आयु ४४ वर्ष की थी। अपने प्रिय पति भी अपार सम्पत्ति के प्रवन्य का कठिन कार्य उन पर आ पडा। वह अत्यन्त व्यगहास्कुदाल होने के कारण सम्पत्ति जी सब व्यवस्था स्वयं ही कर लेती थीं । उनके सुन्टर प्रवन्ध से सम्पत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी और उनका नाम सारे कलकता शहर में शीघ ही गूंजने लगा । अपनी सम्पत्ति के प्रवन्ध करने में चतुर होने के कारण उनका नाम प्रसिद्ध हुआ यह बात नहीं है; वरन् साहस, बुद्धिमता, तेजस्वी और मानी स्वभाग, ईस्तरभक्ति और विशेषतः दुःखी-क्लेशित लोगों के प्रति करणा आदि गुण ही उनकी प्रसिद्धि के कारण थे। उनके इन गुणों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

् इनके जानवाजार के निवासस्थान से थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजी 
प्रौज की छावनी थी। एक दिन कुछ अप्रेज सिपादी शराव के नशे में 
मस्त होकर रानी के दरवाना की मनाई की भी परवाह न करके वेघड़क 
रानी के बाड़े में छुस एड़े और वहाँ मनमानी थूम मचाने छगे। मथुरवाषू 
इत्यादि पुरुप मण्डली कही बाहर गई थी, इस कारण इन सिपाहियों को 
रोजने का साहस किसी से न हो सजा। वाहरी चौक मे उपद्रव मचाकर 
अब वे सिपाही भीतर धुसने लगे। यह देखते ही स्वय रानी रासमणि 
हाथ मे हथियार लेकर उनका मुजाबला करने के लिए निकल एखी। 
उतने में ही लोग जमा हो गये और उन सिपाहियों का उचित बन्दोबस्त कर दिया गया।

एक बार सरकार ने गंगा जी में मज़्डी पकड़ने के छिए हीमर लोगों पर कर छगा दिया था। उनमें से बहुतेर रानी की ही जमीन में बसे हुए थे। कर लगाने की बात रानी की विदित्त होते ही उन लोगों को उन्होंने अभय कर दिया और सरकार से मज्ली पकड़ने का हक बहुत सा पैसा खर्च करके रानी ने स्वयं खरीद छिया। हक का सार्टि- फितेट सरकार से पाते ही रानी ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनोर तक बड़ी बड़ी मोटी जजीरें जाटी के समान बनना कर पक्की बपम दी ! इससे नदी में से जहाजों का आना जाना बन्द हो गया। रास्ता

दी ! इससे नदी में से जहाजों का आना जाना वन्ह हो गया। राह्ता रोकने का कारण सरकार ने जब पूज तो रानी ने उत्तर दिया – "वहाँ पर जहाजों का आजगमन लगातार बना रहने के कारण नदी की मठ-

पर जहां जो भा आजागमन लगातार वना रहने के कारण नदी सीमठ-ठियों दूसरी ओर भाग जाती हैं, इससे मुझे वडी हानि होती है। मठ-गै पकड़ने का हक मैंने खरीद ठिया है और मुझे अपने सुभीते के लिए ऐसा करना जरूरी है। फिर भी यदि नदी दी मठटी पुकड़ने के लिए

सरकार आज से कर खगाना वन्द कर है तो मैं भी अपना हक छोड दूँगी और इन जजीर के खग्भों को सुरुर्त्त निकटरा दूँगी।" इस युक्तियाद से सरकार निरुचर हो गई और उस कर को उसे रद करना पटा। श्री काष्ट्रीमाता के चरणों में रानी रासमणि वी बढी भहित थी; उनगी

सुद्धर में "काळीपरामिळापी श्रीमती रासमणि दासी" ये शब्द खुरै दुए थे। श्रीरामकृष्ण बहा करते थे कि "तेजस्त्री रानी भी देवीभक्ति इसी प्रकार अन्य सभी रिएयों और कार्यों में दिखाई देती थी।" जिस समय की बाते हम बता रहे हैं उस समय रानी की चारों कत्याओं का निग्रह हो चुका था और उन्हें सन्ति भी हो चुकी थी। तीसरी कत्या करणामयी का निग्रह उन्होंने मथुरानाथ निद्रास नामक एक कुळीन परन्तु सावारण घराने केळडके के साथ किया था, पर निवाह के थोडे ही दिनो बाद करणामयी का स्वर्गगास हो गया। मथुरानाथ पर रानी का बहुत स्नेह या और वह रानी के पास ही रहकर उन्हे उनकी सम्पत्ति के प्रवन्य में सहायता देते थे। करणामयी की मृत्यु के बाद दूरदर्शी तथा व्यवहारदक्ष रानी ने अपनी कनिष्ठ कत्या जगन्दम्मादासी का निग्रह मथुरानाथ के ही साथ कर दिया।

रानी के मन में बहुत समय से काशीयात्रा करने का तिचार हो रहा था। उन्होंने यात्रा की सभी तैयारी कर छी थी और बहुत सा धन यात्रा के खर्च के छिये अछग रख लिया था। कछनते से यात्रा के छिये अछग रख लिया था। कछनते से यात्रा के छिये प्रस्थान करने के पूर्व रात्रि के समय देवी ने उन्हें स्वप्न मे दर्शन देकर कहा, "तू काशी मत जा। भागीरथी के किनारे मेरे छिए एक सुन्दर मन्दिर बनना दे और वहां मेरी नित्य धूजा का प्रबन्न कर दे जिससे में नहां रहकर तेरी धूजा प्रहण किया करूँगी।" इस आदेश को पाकर रानी ने अपने को धन्य माना और काशीयात्रा का निचार त्याग कर देनी के आदेशासुसार चछने का उन्होंने तुरन्त निश्चय किया।

तापरचात् रानी ने भागीरथी के किनारे के बहुत से स्थानों में से देखनर कळनता के उत्तर की और दक्षिणेश्वर ग्राम के समीप एक स्थान पसन्द किया और सन् १८४७ के स्वितम्बर मास में बहाँ ५० बीब जमीन खरीदनर ज्ञीय ही उस पर इस वर्तमान विशाल और मा. १ रा. टी. ८ विस्तृत फालीमिन्टर बननाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। सात वर्ष लगातार काम चलने पर भी सन् १८०४ में बाम पूरा नहीं हुआ था, तो भी इस शरीर वा कोई भरोसा नहीं है और इमारत का काम इसी प्रवार चन्ना रहा तो उसके सम्पूर्ण होते तक चुप बैठना ठीक नहीं है, यह सोचनर सुन्य कालीमिन्टर के पूर्ण होते ही रानी ने सन् १८५५ में देनी की प्राणप्रतिष्टा करा दी।

परन्त उन्हें इस कार्य मे अनेक विन्नों का सामना करना पडा ! देवी का मन्दिर तैयार तो हो गया, परन्तु पूजा-अर्चा, नैतेय इत्यादि नित्य-सेरा चलाने योग्य ब्राह्मण कैसे मिले <sup>2</sup> रानी तो जाति की दीमर थीं, शुद्रा की नौकरी करने के लिए बीन तैयार होता? उस समय सामाजिक प्रया यह थी कि शृद्धों के बनाये हुए देनालय में पूजा करना तो क्या, कोई कर्मठ ब्राह्मण उस मन्दिर के देवता को प्रणाम तक नहीं करता था। रानी की देवी पर प्रमाद भक्ति होने के कारण उनके मन में ऐसा आता था कि " पूजा करने के छिए ब्राह्मण ही क्यों चाहिए ' क्या देनी मेरे हाथ से सेना प्रहण नहीं करेगी ' में ही स्त्रय प्रजा करूँगी और देवी की सन सेना करूँगी।" पर तुरन्त ही नह यह भी सोचने लगती थीं कि "यह तो सन ठीक है, पर यदि में ही स्वय नित्य सेना करने छगूँ तो शास्त्रनिरुद्ध आचरण हो। जाने के कारण भक्त ब्राह्मण आदि मन्दिर में आकर प्रसाद ब्रह्मण नहीं करेंगे। फिर इतना बडा मन्दिर बननाने का क्या टाभ ? " इस निपय में उन्होंने अनेक शास्त्री और पण्डितों से परामर्श किया, पर कोई सन्तोप-जनक त्यास्या होने की आशा न दिखी।

इधर मन्दिर तथा मृर्ति नैयार हो गई, पर देशों जी नित्यप्जा की ज्यवस्था न हो सजने के कारण " इतना बड़ा मन्दिर बनाना क्या व्यर्थ ही होगा" इस चिन्ता से रानी रात-दिन बेचैन रहा करती थीं। ऐसे संकट की अरस्था में झामापुकुर की पाठशाला के अव्यापक ने एक युक्ति सुझाई कि देवी का मन्दिर और सब सम्पत्ति यदि रानी किसी झाझण को दान कर दे और तत्यरचात् वह बाझण देवी की नित्यस्था का प्रवन्य करे तो शास्त्रीय नियमों का उल्लंबन नहीं होगा और बाझण आदि उल्लंबर्ण के लोगों को वहाँ प्रसाद प्रहण करने में भी कोई आपनि न होगी।

यह व्यनस्था हुनकर रानी को धीरज हुआ और उन्होंने देवी की सम्पत्ति को अपने गुरु के नाम करके उनकी अनुमति से स्वय उस सम्पत्ति की व्यनस्थापिका बनकर रहने का इराटा किया। यह बात शास्त्री छोगो सेबताने पर उन्होंने उत्तर दिया, "नहीं, ऐसी चाल कहीं नहीं है और ऐसा करने पर भी कोई बालण उस मन्दिर में नहीं जायेगा।" पर उन्हें इसे शास्त्रविरुद्ध आचरण वहने का साहस नहीं हुआ।

सन पण्टितों के मन के विरुद्ध रामकुमार को अपना मत स्पट प्रकट करते हुए देखकर तथा यह जानकर कि वह उन छोगों की परवाह नहीं करते, रानी को रामकुमार के सम्बन्ध में वडी आजा हुई और उनके बोर में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ।

रानी के पास जिरूड गाँव का महेशचन्ट चटर्जी नामक एक कर्मचारी था । उससे एक बार सदाचारी, निष्टानान तथा विद्वान ब्राह्मण

टूँटने के छिये रानी ने कहा। इस काम के करने में पुरस्कार पाने का ् अच्छा अम्सर देखकर उसने श्रीराधा गोकिन्द जी की पूजा के लिये अपने बढ़े भाई क्षेत्रनाय की तजनीज करा दी। परन्तु श्री काछोदेवी की पूजा के लिये उसे कोई भी योग्य ब्राह्मण नहीं मिला। रामकुमार का गाँव इसके गाँव के समीप ही होने के कारण उन्हें यह जानता था और घर की स्थिति ठीफ न रहने के कारण कलकत्ते में आरर रामक्रमार ने पाठशाला खोली है यह बात भी इसे निदित र्था; पर शृह से दान भी न छेने बाछे क्षदिराम का छटका इस कार्य के लिये सहमत होगा अथना नहीं, इस बात की प्रबल शका इसके मन मे थी। अत रामऊमार से स्वय न पूछकर रानी को सब बाते इसने वता दी और रानी को ही रामकुमार से इस निपय में स्वय पूछ छेने के छिये कह दिया। रामकुमार यदि देवी की पूजा का भार उठा हैं तो वडा अच्छा होगा, इस विचार से रानी आनन्दित हुईं और उन्होंने उसी समय एक पत्र रामकुमार के पास है जाने के हिए महेशचन्द्र से ही कहा।

इस पत्र को पाकर रामकुमार ने निचार करने के बाद रानी की निनती को मान्य करने का निश्चय किया। इस अद्भुत सयोग से रामकुमार का और उनके कारण गदाधर का दक्षिणेश्वर से सम्बन्ध होगया। श्री जगदम्बा की अचित्त्य छीछा से रामकुमार पुजारी के पर पर निर्माचित हुए। योग्य पुजारी मिठ जाने से रानी की भी चित्ता दूर हुई।

ता. २१ मई १८५२ को वहें समारोह के साय काली जी के नए मिन्टर में देनी की प्राणप्रतिष्टा हुई और सारे दिन दक्षिणेश्वर का काली-मन्दिर आनन्द से गूँजता रहा। रानी ने उस उत्मन मे पानी के समान पैसा खर्च किया! काशी, प्रयाग, क्रांत्रीज, ननदीप आदि स्थानों के बेट बेड नामी पण्डित और निदान ब्राह्मण उस उस्मन में ममितित हुए थे। उन सभी ब्राह्मणों में से प्रयोक को रानी ने एक एक रेशमी तस्त्र, एक दुष्टा और एक मुद्दर दक्षिणा में दी। दिन भर भोजन के लिये लोगों की पगत पर पगत बैठती रही। मन्दिर बनवाने और प्राणप्रतिष्ठा करेने में रानी ने कुछ ९ लाख रुपये छर्च किये। देनी की निय पूजा की ठीक व्यवस्था रखने के लिय रानी ने दो लाख ल्यांस हम्मी स्थार प्रयान कर प्रयान कर प्रयान कर समी की प्रयान स्थार कर समी लाग इसी प्राणमान वर्ग हम्मी लागदनी प्रयान वर्ग कर समी जामदनी यहाँ के रानी के लिये लगा ही।

उस दिन में इतने वहें उत्तर में नहीं प्रसाद न छेने नाटा केन र एक ही व्यक्ति रह गया। नह था गदाधर! नहीं के सभी कार्यक्रम में उसने वहें उत्साह में भाग छिया। छोगों के साथ छून आवन्द मनाया, परन्तु आहार के सम्बन्ध में बड़ा निर्मेकी और निष्टिक होने के कारण अपना अन्य किसी कारण से ही उसने सारा दिन उपनास में निना दिया और सच्या समय पास की ही एक इकान से एक पेसे का चिउटा लेकर जा छिया और रात होने पर झामायुक्तर को छोट गया।

देवी की प्राणप्रतिष्ठा का वृत्तान्त कभी कभी श्रीरामकृष्ण स्वय ही हम छोगी से बताया करते थे। ने कहते थे, "रानी ने काशीयाता नी सर्व तयारी कर डानी थी। प्रस्थान का दिन भी निश्चित हो गया था। माथ में छे जाने का आवस्यक सामान १०० नौकाओं में भरकर बाट पर तैयार था। अगछे दिन रात्रि को 'नृकाशी मन जा, यहीं मेरा मन्दिर वन ना दे 'इस प्रमार उससे देंगी ने स्वप्न में कहा, इमलिए वाशी जाने वा तिचार ठोडकर रानी तुस्त मन्दिर के योग्य स्थान देखने में लग गई और इस वर्तमान स्थान नो उसने पसन्द किया। इस जगह वा कुठ भाग एक अँभेज वा था और बुठ भाग में मुसल मानों वा वश्रस्थान था, जगह वा आफार क्टुए की पीठ के समान था। तत्रशास्त्र वा प्रमाण है कि सा-ना के लिए और शक्ति वी प्रतिष्ठा के लिए इसी प्रकार वी जगह निशेष उपयुक्त होती है।"

देवीप्रतिष्ठा के उपयुक्त सुहूर्त के बटले विष्णुपर्ववाल में ही रागी ने यह उत्सन निपटा टाला । इसना कारण श्रीरामञ्चला बताते थे कि "देनी वी मूर्ति उनकर घर में आने से ही रागी ने शास्त्रोक्त कठोर तए आचरण का आरम्म कर दिया । त्रिकाल रगान, हिन्याल मोजन और भिश्ययन के साथ साथ दिन का अधिनाश माग वे जप, तप, घ्यान, धूजा में ही तिताने लगी। देनी की प्राणप्रतिष्ठा के योग्य सुहूर्त देखने का जाम भी भीरे धीरे हो रहा था। देवी की गढी हुई मूर्ति को रागी ने एक बटे सन्दृक्त में साल लगानर सामधानी से रख दिया था। एक रात को देनी ने रागी ये तरे बदीगृह में सुत्रे बदा कर हिन हो जितना शीप हो मेरी प्रतिष्ठा वर। 'इस स्थन के बारण रागी शीश ही सुद्र निश्चित कराने पर तुल गई, पर रिष्णुपर्वकाल के अतिरिक्त दूसरा अच्छा सुद्र तिस्वत कराने पर तुल गई, पर रिष्णुपर्वकाल के अतिरिक्त दूसरा अच्छा सुद्र तिस्वत कराने पर तुल गई, पर रिष्णुपर्वकाल के अतिरिक्त दूसरा कराने पर तुल गई, पर रिष्णुपर्वकाल के अतिरिक्त दूसरा कराने पर तुल गई, पर रिष्णुपर्वकाल के अतिरिक्त दूसरा कराने पर तुल के कारण वहीं विश्वत कराने पर ते के कारण वहीं विश्वत करान । "

दक्षिणेदगर के मन्दिर में स्थायीरूप से पुजारी का पद प्रहण करने का निचार रामकुमार का नहीं था, यह उनके उस सक्ष्य के आचरण से प्रतीत होता है। उनका इरादा यही रहा होगा कि देवी की प्रतिष्ठाविति और उत्सव समाप्त होने पर क्षामापुकुर को वापस चले जायं। उस दिन देवी की पूजा का कार्य करने में में कोई अशास्त्रीय कार्य कर रहा हूँ, यह उनकी भावना कदापि न थी; इसका पता गदाधर के साथ उस समय के उनके वर्ताव से लगता है, और बात भी ऐसी ही थी।

उत्सव समाप्त होने पर गदाधर रात को घर वापस आ गया. पर रामक्रमार रात को घर नहीं आये। उनका पता लगाने के लिए हो अयवा कुछ विधि शेप रही थी उसे देखने के कौतहरू से ही हो, गदाधर प्रातःकाल ही दक्षिणेश्वर फिर चला आया। वहाँ दिन बहुत चट् जाने पर भी उसने रामकुमार के लौटने की कोई इच्छा नहीं देखीं। तब दोपहर को ही गदाधर घर छौट आया और वहाँ का काम समाप्त हो जाने पर भाईसाहब वापस छौट आयेंगे इस आशा से ५-७ दिन वह दक्षिणेश्वर गया ही नहीं। फिर भी जब रामकुमार नहीं औट तो इसका कारण जानने के लिए पुनः सातवें या आठवें दिन गटाधर दक्षिणेश्वर पहुँचा। तत्र वहाँ उसे विदित हुआ कि बड़े भाई ने वहाँ के प्रजारी का पद स्थापीरूप से स्वीकृत कर लिया है। यह सनकर उसे अच्छा नहीं लगा । हमारे पिता ने शृद्ध का दान तक कभी नहीं लिया और माई शृद्ध की चाकरी करने छगे ! यह कैसी बात है। यह सोच-कर गदाधर ने रामकमार से नौकरी छोड़ने के लिए बहुत विनती की। रामकुमार ने अपने छीटे भाई का कहना शान्ति के साथ सुन छिया और अनेक प्रकार से शास्त्र तथा युक्ति की सहायता से उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर सत्र निष्फल हुआ । अन्त में निरचय यह हुआ

कि रामकुमार ने यह कार्य उचिन किया या अनुचित इस निरम के निर्णय के छिए चिडियाँ डाठी जायँ, पर चिड्डी मे भी 'रामकुमार ने यह उचित किया ' ऐसा ही निकलने पर गदाधर मान गया !

यह तो ठीक हुआ । पर गडा बर के मन में यह प्रश्न उठने रुमा कि अब पाठशाला बन्द रहेमी और वहे भाई दक्षिणेश्वर में रहेगे तब हमें क्या करना होगा। बहुत देर तक निचार करते करते उस दिन घर छौटने के छिए बहुत बिछम्ब हो गया। अतः उस दिन बह वहीं रह गया। रामकुमार ने उससे देवी का प्रसाद छेने के छिए कहा, पर यह फिसी तरह भी उसके छिए राजी नहीं हुआ | रामकुमार ने वहा, " गगा जी के पित्र जल से पर्माया हुआ और वह भी देनी का प्रसाट, फिर त क्यो नहीं देता ? " तो भी गदाधर राजी नहीं हुआ। तत्र रामकुमार ने कहा, "अच्छा, ऐसा कर, कोठी से कच्चा अन छे जा और गगाजी की वालू पर अपने हाथ से रसोई बनानर न्या, तम तो ठीफ हो जायेगा है गगाजी के फिनारे सभी वस्तर्ष प्रिय हो जाती हैं यह तो तुझे स्वीकार है न ? " गटा पर की आहार सम्बन्धी निष्टा उसरी गंगाभक्ति के सामने पराजित हो गई। रामकुमार शास्त्र और युक्ति द्वारा जो न कर सका यह विश्वास और भक्ति से सहज ही हो गया ! उस दिन से गदाधर अपने हाब से रसोई बनाने छगा और दक्षिणेश्वर में ही रहने खगा।

स य है श्रीरामङ्कण की गगाजी पर अपार भक्ति यी।गगा के पानी को वे " श्रद्धगारि" कहा बरते थे। वे कहते थे, " गगा के किनारे रहने से मसुष्य का मन अत्यन्त पनित्र हो जाता है और उसमें धर्मगुद्धि आप ही आप उत्पन्न हो जाती है। गमा के उदक को स्पर्श करती हुई महने बाळी हमा गमा के दोनो किनारे जहाँ तक वहती है महां तक की भूमि को पिनेन कर देती है! उस स्थान के रहने बाळों के अन्त करण में सदाचार, ईरमरभिन्त, निष्ठा और तपश्चर्या करने की इच्छा गमा माता की उसा से सर्वेदा जागृत रहती है। " बहुत समय तक बातचीत कर चुक्रने के बाद अथना निषयी छोगो से मिछने के बाद यि नोई व्यक्ति उनके दर्शन के छिये आता था तो उससे ये कह देते थे, "जा, थोडा सा गमाजी मे पानी पीकर आ जा।" उनसे मेंट के लिये किसी बोर निपासक्त या ईरमप्रसुख मनुष्य को आया हुआ देखकर उसके चेळ जाने के बाद उसके बेठे हुए स्थान पर ने गमाजळ डिटक देते थे। प्रातिनित्त के छिये यदि गमाजळ का उपयोग करता हुआ नोई दीख जाता था तो उन्हें अध्यन्त दुख होता था।

दिन भर पश्चियों के कल्रायूर्ण पचारी के सुशोभित उद्यान, गमाजी वा धीर गम्भीर प्रयाह, सुन्दर, भव्य और विशाल देवी का मन्दिर और वहाँ अहेनिश होने वाली देवसेंग इत्यादि के वारण गदाधर वा मन क्रमश दक्षिणश्चर में रमने लगा और शीव ही उसे कामारपुकुर वी विस्मृति हो गइ। उसका सब समय बढ़े आनन्द में बीतने लगा।

श्रीरामकृष्ण की उपरोक्त आहारनिष्ठा देखतर कोई यह कहेगा कि ऐसी अनुदारता तो सर्वन दिखाई देती है, फिर यह अनुदारता श्रीरामकृष्ण में भी भी इसके द्वारा क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी अनुदारता के विना आध्यासिक उन्नति सम्भन नहीं है ' इस शका के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि अनुदारता और अयन्त दढ निष्ठा दोनो एक नहीं है। अनुदारता का जन्म अहकार से होता है और अनुदारता रहने पर हम जैसा समझेत है वही ज्ञान हे तथा हम जो करते हैं उही उचित है, यह अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उन्नति वे मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसके निपरीत, दढ निष्टा का जन्म शास्त्र और आफ्तराक्यों के विस्तास से होता है। इड निष्टा के उदय होने से मनुष्य अहकार के बन्धन से डूटकर उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है और क्रम कम से सत्य का अधिकारी बन जाता है। निष्ठा के उदय होने पर शुरू शुरू में मनुष्य का बर्तात्र अनुदार प्रतीत होना सम्भव है। परन्तु आगे चलकर उसके द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उज्जल दिखने लगता है और उस निष्टा पर से सकुचित भार या अनुदारता का आपरण स्वय ही नष्ट हो जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में निष्टा दी इतनी महिमा गाई गई है। श्रीरामकृष्ण के चरित्र में भी यही वात दिखाई देती है। इससे यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि " हुट निष्टा के साथ शास्त्राज्ञा के अनुसार यदि हम आध्यातिक मार्ग में अप्रसर हों तभी यथासमय हम उदारता के अधिकारी बनकर शान्तिसुख प्राप्त कर सर्रेगे, अन्यया नहीं। " श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "कॉर्ट से ही कॉर्ट को निवालना पडता है।" ( उण्टेफेनैप कण्टकम्।) उसी तरह निष्ठा का अवलम्बन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर छेनी चाहिये। शासन और नियम को मानते हुए ही शासनातीत, नियमातीत अनस्था प्राप्त की जा सनती है।

यौजन के आरम्भ में श्रीरामकृष्ण के जीजन में इस प्रकार की असम्पूर्णता देखकर् नोई सम्भवत यह बहे कि "तब फिर उन्हें हम ईरनराजतार' क्यों कहें ? मनुष्य ही कहने में क्या हानि है ? और यदि उन्हें ईश्नरानतार ही कहना है, तो फिर इस प्रकार की असम्पूर्णता को तो छिपा कर रखना ही ठीऊ है।" इस पर हम यही कहते है कि " भाइयो, हमारे भी जीवन मे एक ऐसा समय था जब हमें इस बात पर स्त्रप्त में भी निश्नास नहीं होता या कि ईश्वर नरहेह धारण करके अवतार छेता है, परन्तु 'यह बात सम्मन् है' ऐसा जब उन्हीं की कृपा से हम समझने लगे तब हमें यह बात भी निदित हो गई कि नरदेह धारण करने पर देह की असम्पूर्णता के साथ साथ मन की असम्पूर्णता भी ईश्तर को वारण करनी पडती है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, 'सोना इत्यादि धातु मे बिना कुट मिश्रण किए गढाई ठीक नहीं होती।' अपने जीवन की असम्पूर्णता उन्होने हमसे कमी भी ठिपाकर नहीं रखी और न कभी उन्होंने ठिपाने का प्रयत्न ही किया। पर उसी प्रकार बारम्बार हुमे यह स्पष्ट बताने में भी कसर नहीं रखीं कि 'जो राम और कृष्ण हुआ था वहीं अब जैसे राजा भेप बदलकर नगर देखने निकलता है, वैसे ही (अपनी ओर उंगली दिखाकर ) इस शरीर में गुप्त रूप से आया है।' इसी कारण हमें जो जो निदित हैं वे सब बाते तुम्हे बताते हैं। आगे अपनी इच्छा के अनुसार मत स्थिर करने के लिए तुम्हे पूरी स्वतंत्रता है।"

## १३-पुजारीपद-ग्रहण

## [सन् १८५६]

" हृद्य न रहता तो साधना-काल में यह गरोर न टिक्ना। उसकी सेवा में कभी न भूलूंग।"

— श्रीरामऋष्ण

हम कह आये है कि देवी की प्राणप्रतिष्टा के थोड़ ही दिनों के भीतर गदाधर दक्षिण्यर में ही रहने के छिए चला गया और वहाँ अपना समय आनन्द से जिताने लगा। उसके सुन्दर रूप, मनोहर आवाज, नम्र और निमयुक्त स्वभार और इस अत्यादस्था में ही ऐसी भिनिष्टा की देखतर रानी के जामात भयुखाबू की उस पर अनुकूलत दिखने लगी और क्षमण वह उस पर बड़े प्रसन्न रहने लगे। बहुधा ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमारा विशेष प्रमे होना रहता है उनकी प्रथम भेंट के समय ही कभी कभी हमारे हर्य में उनके प्रति एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण होजाता है। श्वारों में इसका कारण धूर्व जन्म का संस्कार वतलाया गया है। श्रीरामकृष्ण और मशुखाबू के इसके बाद के चौदह वर्ष के दिव्य और अलौकिक सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना होगा। अस्तु—

देवी की प्राणप्रतिष्टा के उपरान्त उगमग एक मास मदाघर शान्त या । उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था । मधुखावू की इन्छा उसे देवी की सेना में सुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी । रामकुमार से उन्होंने ऐसा कहा भी । परन्तु अपने भाई की मानसिक स्थित उन्हें पूरी पूरी माजूम रहने के कारण उन्होंने मधुखाबू से बता दिया कि इसे वह स्वीकार नहीं करेगा । पर मधुखाबू इतने से बाल बैठने वाले नहीं थे; फिर भी इस समय उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया और वे उचित अरसर की प्रतीक्षा करने लगे।

लगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण के भागी जीवन से अव्यन्त निकट सम्बन्ध रखने बाले व्यक्ति का दक्षिणेह्नर मे आगमन हुआ । वह ये इनकी फुफेरी बहिन हेमांगिनी के पुत्र हृदयराम मुकर्जी । शायद यहाँ कोई काम मिल जाय, इस उद्देश से वे यहाँ आए थे और यहाँ अपने मामा को रहते देखकर उनके साथ वडे आनन्द मे रहने लगे। श्रीरामकृष्ण और वे समय्यस्क ही ये और वचपन से आपस में दोनों का अच्छा परिचय था।

हरय अच्छे ऊँचे धूरे, सुन्दर और दर्शनीय पुरप थे। वे जैसे शरीर से सुदट और बल्छि ये वैसे ही मन से भी उद्यमशीए और निडर थे। सफट के समय ने जरा भी डॉनाडोल नहीं होते ये और उसमें से निकलने का जोई न कोई मार्ग वह अन्नस्य निजाल लेने थे। वे अपने छोटे मामा गदाधर पर बडा प्रेम करते थे और उनको सुखी रतने के लिए ने स्वय प्रत्येक कट भोगने के लिए सदैन तैयार रहते

इनका सम्बन्ध आगे दिए हुए वशकृक्ष में देखिए।

थे। हरय में आउस्य का नाम नहीं था। वे सदा किसी न किसी काम में ब्यस्त रहा करते थे। हरय का स्वभाव कुछ स्वार्यपरापण भी था और उनके अन्त करण में भिन्तमाव विङक्कट न रहने के कारण

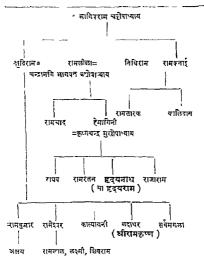

परमार्थ की ओर उनका अधिक ध्यान नहीं था। उनकी स्मार्थएता का सम्छ नाश कमी नहीं हुआ। पीछे पीछे उनमें कुछ मानुकता और नि.स्वार्थ युद्धि दिखेन छमी, पर वह केवछ श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति का परिणाम था। बारिर के छिए आपश्यक आहार-विहार आदि विषयों से सम्पूर्ण उदासीन, सर्वदा विचारशीछ और स्वार्थमध्यन्य श्रीरामकृष्ण के छिए हर्म के समान उद्योगी, साहसी, श्रद्धावान और प्राणी से अधिक प्रेम करने वाले सहायक की आवश्यकता थी। सम्भव है, श्री जमस्मान दे ही हे औरामकृष्ण के सावनाकाछ मे हर्म को उनके पास मेज दिमा हो। इसे कौन जानता है, पर यह बात अवश्य है कि यदि हम्म न होते तो साधनाकाछ मे श्रीरामकृष्ण के शरीर का विकास असम्भव हो जाता। इसी कारण उनका नाम श्रीरामकृष्ण के चरित्र में अमर हो गया है और हम सब के छिए हर्मराम पूज्य हो गये है।

हत्य जब दक्षिणेश्वर आए तब गटाधर का २१ वॉ वर्ष आरम्भ हुआ या। हृदय के आ जाने से गटाधर के टिन बड़े ही आनन्द से बीतने छो । दोनों ही स्नान-सन्या, उठना-बैठना सब व्यवहार एक साथ ही करते थे। हृदय अपने मामा की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करने थे और उनके बाहरी निर्मेक तथा निष्कारण बर्ताय के सम्बन्ध में भी व्यर्थ पूछताछ नहीं करते थे और न उन्हें उसके निष्य में कुछ उत्सुकता ही थी। गटाधर को ऐसा स्वमाय बड़ा अच्छा छगता था, इसी कारण हृदय उन्हें अव्यन्त प्रिय छगने छो। ।'

हर्य हम छोगों से कई बार कहा करते थे कि "इस समय से श्रीरामकृष्ण के प्रति मेरे हरय मे अर्भुत प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हो गया। मसदा ठाया के समान उनके साथ रहने छगा। उन्हें छोटकर कहीं भी जाने का मन नहीं होता था। ने यदि पाँच मिनट भी जाँकों से ओक्कर होने ये तो मेरा मन यहा अशान्त हो उठता था। हमारे सभी ज्याहार एक साथ ही हुआ करते थे। केतर मध्याह में कुछ समय के पिए हम दोनों अलग होते थे, क्योंकि उस समय ने कच्चा अन छे जाकर पच्यादी के नीच रसोई बनाते थे और में देरी वा प्रसार ही पाया करता था। उनकी रसोई बसी सभी नैयारों में ही कर देता था। ने अपने हाथ से बनाकर राते थे, तथापि वहाँ बा भोजन ग्रहण करना बहुत दिनों तक उन्हें उचित न जँचा। उनकी आहार सम्बन्धी निष्टा इतनी प्रमार थी! दोयहर को ने भोजन स्थय बनाते थे और रात को देशी का प्रसार ही ग्रहण करने थे। पर कई बार इस प्रसाद की खाते समय उनकी

श्रीरामङ्ग्ण स्वय इस निषय में कभी कभी कहते थे, "हीमर का अन खोन के कारण मन में जड़ा बुरा छमता था। मरीज, कमाछ, भिखारी भी पहले पहले 'टीमर का मन्दिर' वहकर वहाँ भीख नहीं लेते थे। परा हुआ अन कोई लेनेपाला न मिलने के कारण वई बार सज का सज बानजरों को खिला दिया जाता था या मगाजी में टाल दिया जाता था।"

ऑखों में पानी आ जाता था और रोते रोते वे जगदम्या से कहते थे,

'माता ! मुझे टीमर का अन्न क्यों खिळाती हो '? ''

हमने छुना है कि श्रीरामकृष्ण ने वहाँ बहुत दिनो तत्र हाय से पक्ताकर नहीं खाया। इससे ऐसा माट्रम होता है कि देनी के पुजारी होते तक ही ने अपने हाय से रसोई धनाक्त खाते रहे होंगे। वे दक्षिणेश्वर में आने के दो तीन मास के भीतर ही पुजारी ही गये थे।

हरय जानते थे कि मामा का मेरे ऊपर बढा प्रेम है। श्रीराम-कृत्म के सभी व्यवहार उनके सामने ही होते थे, पर उन्हें केवल एक वात बहुत दिनो तक समझ मे नहीं आई। वह यह थी-बह जिस ममय अपने वडे मामा रामकुमार को कुछ मटट देने में छगे रहते या दोपहर को भोजन के उपरान्त कुछ निश्राम छेते होते या सन्या समय जब वह आरती देखने में मग्न रहते तब गदावर उनको रैसे ही छोटभर कही गायब हो जाता था । हृदय उसे वहुत टूंटते थे पर पात नहीं थे, और घटे-डेड घटे के बाद छौट आने पर "मामा आप कहाँ थे "--यह प्रश्न करने से ने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताते थे, " इधर ही था" ऐसा कह देते थे। बहुत दिनो तक ताकते रहने से एक बार श्रीरामकृष्ण पचनदी की ओर से छौटते हुए दिखाई दिए तब हृदय ने अन्दाज छगाया कि ये शौच के छिए गये होंगे। तब से उसने इस तिपय में अधिक जॉच नहीं की। हृद्य कहते थे – "एक डिन मामा की इच्छा हुई कि शिवमूर्ति

हर्य कहते थे — "एक दिन माना वी इन्टा हुई कि शिरम्ति बनाक्त उसकी पूना करें । बचपन से ही उन्हें उत्तम मूर्ति बनाना आता था। इन्छा होते ही उन्होंने गगाजी वी मृतिका लेकर नन्दी और शिव दोनों से सुन्दर प्रतिमाएँ बना ली और उनकी पूजा में ने निमम हो गए। इतने में ही बहाँ मगुरमानू सहज ही आ पहुँचे और इतनी तन्म-थता से मामा क्या रहे हैं, यह टेखते देखने उनकी दिए इन सिमाओ पर पड़ी। मूर्ति थी तो होटी, पर बहुत उत्तम बनी थी। यह मूर्ति मामा ने ही तैयार की है, यह सुनकर मगुरबाबू को बडा आश्चर्य हुआ। पूजा होने के बाद उस मूर्ति को मुझसे लेकर उन्होंने पुन. बारीकी के साथ भा १ रा. ली ६ देखा और बड़े कुत्हल से उस मृति को रानी के पास भी देखने के रिए मेज दिया।" उसे देखकर रानी को भी अचरज मालूम हुआ। गडाधर को नौक्रर रखने की इच्छा उन्हे बहुत हिनों से थी। आज उसके इस नये गुण को देखकर उनकी वह इच्छा और भी बट गई और रामकुमार के द्वारा उन्होंने उससे नौकरी करने के टिए दुवारा पुठवाया; परन्तु गटा-वर ने "एक भगगन् के सिगाय मुझे दूसरे किसी की कौकरी नहीं करना है," यह स्पष्ट उत्तर दे दिया। नौकरी चाकरी के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मत कई बार हमने श्रीरामकृष्ण के मुँह से सना है। साधारणत स्थिति ठीक रहते हुए नौकरी करना मनुष्य के लिए वे हीनता समझते थे। अपने बाळ भक्तों में से एक (निरजन) की नौकरी का समाचार सुनकर ने बील उठे, "उसकी मृन्यु की नार्ता सुनकर मुझे जितना दुःख न होता, उतना उसके नौकरी स्त्रीकार करने की बात सुनकर हुआ है।" कुछ दिनों याद जब उससे भेंट हुई तब उन्हें बिदित हुआ कि गरीबी के कारण उसरी बुद्धा माता की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी थी और इसी कारण उसने नौकरी कर छी ।तब उन्हें बडा आनन्द हुआ और उसके दारीर और मुँह पर हाय फेरते हुए उन्होंने बडे प्रेम से कहा, " कोई हर्ज नहीं।ऐसी अपस्या में नौकरी करने से तुझे कोई दोप नहीं लगेगा, पर यदि अपनी माता के छिए नहीं, स्वय अपने ही कारण नौकरी स्वीकार करके त यहाँ आता तो मुझे तुझको स्वरी भी करते नहीं बनता ! तभी तो मेंने यहा था कि " मेरे निरंजन मे तो किंचित् भी अजन ( दोष या दाग ) नहीं है और उसने यह बळा कहाँ से बटोर छी ? " निरजन के प्रति ये उद्गार सुन-कर अन्य छोगों को बडा दिस्मय हुआ। एक ने कहा भी—"महाराज, आप नौकरी को इतनी दृष्ति मानते हैं पर बिना नौकरी के गृहस्थी चले कैसे " श्रीरामपूरण बेलि-"जिन्हें नौजरी करना हो वे खुशी से करेंद्र में सभी को नौकरी करने से नहीं रोकता। (बालभक्तो की ओर इबारा करके) मेरा कहना केवल इन्हीं के लिए है। इनकी बात अलग है और तुम लोगों की बात अलग है।" आध्यात्मिक उन्नति और नौकरी का सयोग कभी नहीं हो सकता, यही उनका निश्चिन मन या। इसी कारण वे बालमक्तो को ऐसा उपदेश देते थे।

वडे भाई से मथुरवानू भी इच्छा जान छेने के वाट गटाधर मयरबाब के सामने आने या उन्हें दिखाई देने का अवसर टालने लगा: क्योंकि जैसे सत्य और धर्म के पालन करते समय वह किसी का कहना नहीं मानता था उसी प्रकार किसी को व्यर्थ कर देने में भी उसे प्राणसकट मालूम होता था। उसी प्रकार मन में विना कोई आशा रखे गुणी व्यक्तियों के गुण का आदर करना और मानी व्यक्ति को सरल चित्त से मान टेना उसका स्वभाव ही था । इसी कारण मन्टिर का पुजारी-पद प्रहण करने या नहीं। करने का स्वय निश्चय करने के पूर्व मथुरवाबू के प्रवन का यदि मैं अप्रिय उत्तर दे दूँ तो उन्हें बुरा लगेगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं दिखेगा, यही सोचकर वह मयुरवाबू को रालने लगा। इधर दक्षिणेस्तर में नैसे जैसे अधिक समय बीतने लगा वैसे वैसे उसके मन में यह विचार आने छगा कि मुक्के यही रहने को मिले तो ठीक हो और वह स्थान उसे अधिकाधिक प्रिय हो चटा। इसी कारण उसने अपना निचार निविचत न हुए निना मथुरवाबू से दूर रहने र्चा ही सोची।

परन्तु जिस बात से वह बरता या वह एक दिन सहज ही सामने आ पड़ी। उस दिन मथुरवाबू देवी के दर्शन के लिए आये थे। उन्होंने दूर में ही गदा के देखा और उसे बुल्या मेजा। इत्य साथ में ही थे।

मयुरवानू को देखते ही गदावर उन्हें टाटनर दृमरी और जाने के निचार में था। इतने में ही नौक्त ने आकृत कहा, "बार्माहब आपको बुला रहे हैं।" उनके पास जाने के लिए महाधर की अनिच्छा देखकर हर्य बोल उटे, "मामा, बारू बुलाते हैं, चिलये न वहाँ ।" गदाधर बोला, "वहाँ जाकर क्या करना है १ वे मुझसे यहाँ नौकरी करने के ही निषय में ऋहेंगे।' हरप बोल, "तो उसमें हानि क्या है ' बड़ो के आश्रप में रहने से बुराई कौनसी है ?" गदाधर बोटा, ' जन्म भर नौकरी करने की मेरी जिलकुर ही इच्छा नहीं है। इसके सिजय यहाँ नौकर हो जाने पर देनी के गहनों के छिए जनाबदार रहना होगा और उस तरह का बज़ट मुज़से नहीं हो सकेगा, तथापि यदि तुम यह जनाबदारी स्वीनार यतते हो तो नौनती करने मे मुन्ने कोई हर्ज नहीं है।" हदय तो नौपरी की सोज में ही पहाँ आये थे। उन्होंने गदाधर का कहना बड़े आनन्द से स्वीकार कर लिया और ने दोनों मधुरबाब के पास गये । गदाधर के अनुमान के अनुसार मशुरवातृ ने उससे नौकरी के निषय में ही पूछा। गदाधर ने अपना कहना स्पष्ट बता दिया और मयुरपाव ने भी उसे स्वीकार कर लिया । तुरन्त ही उसी दिन उन्होंने गदाधर को देंगी के वेशकारी पद पर नियुक्त कर दिया और हृदय यो उसना और रामकुमार का सहायक बना दिया (१८२६)। अपने माई वो नौतर होते देखतर रामकुमार निश्चिन्त हो गए। इस प्रकार देनी की प्राणप्रतिष्ठा होने के तीन मास के भीतर ही गटाधर ने वहाँ का पुजारी पद स्वीकार कर छिया। पूजा के समय की उसकी तन्मयता. अन्य समय का उसका सरल व्यवहार, उसके सुन्दर स्वरूप और उसकी मुख आवाज को देखकर मधुरवान के मन में उसके प्रति उत्तरोत्तर आदर और प्रेम बढने लगा ।

उसी वर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रीरावागोविन्द जी के पुजारी क्षेत्रनाय के हाय से गोक्टिंद जी की मूर्ति नीचे फर्श पर गिर पडी और उसका एक पैर भंग हो गया। पुजारी को भी चोट लगी। चोट तो वह भूछ गया, पर मशुरवावृ के भय से कॉपने छगा। खण्डित मूर्ति की पूजा करना शास्त्र में निपिद्ध है; अतः अव इसके लिए उपाय कौन सा है ? मयुरबाबू ने जास्त्रज्ञ पण्डितो की सभा भराई और उनसे राय छी । सभा में सबने यही कहा कि भान मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जाय । पर वह मृति बहुत मनो-हर थी; पण्डितों के निर्णय के अनुसार उसे फेंक देना पडेगा, इस त्रिचार से मयुरवाबू को दुख हुआ। परन्तु उनके मन मे एक निचार आया कि देखें, बावा (श्रीरामकृष्ण को वे बावा कहा करते थे) इस निषय में क्या कहते हैं। श्रीरामकृष्ण से पूछते ही वे बोळे, " रानी के जमाइयों में से यदि किसी को चीट लगकर पैर टूट जाये तो क्या उसे वह फेंक देगी और उसके स्थान में दूसरे को वठा देगी, या उसीके पैर को दुरुस्त करने की व्यवस्था करेगी <sup>2</sup> यहाँ भी वैसा ही करना चाहिए। " वाबा के इस निर्णय को सुनक्तर मशुरवाबू और अन्य छोग चितत हो गये और उन्हें बडा आनन्द हुआ। इतनी सरल सी वात फिसी को कैसे नहीं सूझी <sup>2</sup> इतने समय तक जिस मूर्ति को गोनिन्दजी के दिच्य आविभीन से जीनित मानते थे और उसी प्रकार की दढ़ श्रद्धा और विश्वास सब लोग मन में रखते थे, क्या आज उमी मृति के पैर ट्टते ही वह सब उसीके साथ नष्ट हो गया ? इतने दिनो तक जिस मूर्ति का आश्रय छे तर श्री भगवान की पूजा करके उसके प्रति अपने हृदय की भिनत और प्रेम अर्पण किया करते थे वह सब क्या उस मृति के एक पैर के ट्टते ही सच्चे भक्त के इदय में से नष्ट हो

जायेगा १ अथना भक्त का प्रेम क्या मृति के ही आजार का होता है र और उस मृतिं के अत्रया में योटा बहुत अन्तर पडते ही क्या उसी मात्रा में यह प्रेम भी कम हो जाया करता है ' उन पण्डितों में से बुठ को तो श्रीरामकृष्ण का निर्णय मान्य हुआ, पर कुछ को नहीं । मधुरवाबू ने बाबा का निर्णय मान िया। श्रीरामकृष्ण ने उस दृढे हुए पैर को इस खूबी के साथ जोड दिया कि उम मूर्ति का पैर दूटा है या नहीं यह किसी के ध्यान में भी नहीं आ सनता था। मूर्ति भग होने का पता पाते ही मधुरवानू ने पम नई मृति तैयार करने के लिए एक वारीगर से कह दिया था। नई मूर्ति आने पर वह वहीं राधागोतिन्द के मन्दिर में ही एक ओर वैसी ही रख दो गई और पुरानी ही मूर्ति की पुन प्राणप्रतिष्ठा कर दी गई। यह दूसरी मूर्ति वहाँ अभी भी नैसी ही रखी हुई है। मयुर बावू ने क्षेत्रनाय को काम से अलग कर दिया और उसके स्थान में गदाधर की नियुक्ति कर दी और हृदय रामनुमार के हाय के नीचे रख दिया गया ।

हृद्य कहता था, " मामा की यूजा एक दर्शनीय वस्तु थी। जो उसे देखता था उही मुग्ध हो जाता था। उमी तरह उनका गायन भी था। उसे जो मुनता था वह कभी नहीं भृष्टता था। उनके गायन में उस्तादी टम या हाब आदि का हिलाना नहीं होता था। उसमें रहती थी बेचल ताल-ल्य की बिद्धहता और गायन के पद में वर्णित पिप के साथ तन्मवता, जिसके कारण सुनने वाले का हृद्य भी उनकी मधुर आजाज से हिल जाता था और वह उस पद के भाज में स्नमय हो जाता था। भाज समीत का प्राण है, यह काल उनज्ज गायन सुनकर निरुचय हो जाती थी और ताछ-छय की तिशुद्धता हुए निना यह भार यथोचित रीति से प्रकट नहीं होता, यह बात भी दूसरो के गायन के माय उनके गायन की तुछना करने से मालूम हो जाती थी। रानी रासमणि नो इनका गायन वडा प्रिय था और जब जन ने देनी के दर्शनार्थ आती थी तन तब इनसे गायन सुना करती थीं।

इनके गीत इतने मुत्र होने का एक और भी कारण है। वे गाते समय इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें दूसरे को गाना सुनाने का ध्यान ही नहीं रह जाता था। जिस पट को वे गाते थे उसीके रिपय में ऐसे मग्न हो जाते थे कि किसी दूसरी और उनका ध्यान ही नहीं जाता था। अत्यन्त मक्तिपूर्वक गाने वाले भी श्रोतागर्णों से थोडी बहुत प्रशासा पाने की इच्छा तो रखते ही हैं । पर श्रीरामकृष्ण में यह वात नहीं थी। यदि उनके गायन की प्रशसा किसी ने की तो वे सच-मुच यही समझते थे कि उस पद के निपय की ही प्रशसा की जा रही है, न कि उनकी आवाज की ! हृद्रय कहते थे, " देवी के सामने वेठकर पद, भजन आदि गाते समय उनकी आँखों से लगातार अथ्र-धारा वह चलती थी और उससे उनना वक्ष स्थल भीग जाता था। पूजा में वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उस समय यदि वहाँ कोई आ जाय या पास में खडा हो जाय, तो उनको उसका भान नहीं होता था।" श्रीरामकृष्ण स्वय कहते थे कि " अगन्यास इत्यादि करते समय वे मन्त्र उज्ज्वल अक्षरों मे मेरे शरीर पर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। सर्पाजार कुण्डळिनी शक्ति के सुपुम्ना मार्ग से सहस्रार कमळ वी ओर जाते समय शरीर के जिस जिस अग को छोडकर वह आगे जाती थी उस उस अग का तत्काल निःस्पन्द, बिंदर और मृतवत् होना मुक्ते प्रस्यक्ष अनुभन होता था। पजापद्धति के निरान के अनुमार— 'र इति जरुरारमा विक्षित्रकार निष्नस्य—' अर्थात् अपने को जारों ओर पानी की धारा से घरकर पूजक "अपने चारों ओर अन्न अपिन का घेरा हो गया है, अत कोई भी निन्न उस स्थान में अन्न नहीं आ सकता' ऐमा चिन्तन करे—हत्यादि मन्त्रों का उच्चारण करते समय मुक्ते यह प्रत्यक्ष दिखना था कि अपिन देव ने अपनी हात निक्षाओं से मुक्ते घरकर एक परकोट ही तैयार कर दिया है जिससे कोई भी निन्न भीतर प्रमेश नहीं कर सकता।" हृदय बहुता था—" एजा के समय के उनके नेज पुज हारीर और तन्मयता को देनकर दर्शक लोग आपस में कहते थे कि साक्षात् ब्रह्मण्य देव ही नरदेह धारण करके पूजा तो नहीं कर रहा है 2 " अस्तु—

दक्षिणरार की नौकरी कर छने पर रामकुमार का आर्थिक वर्ष्ट तो कुछ कम हो गया, पर अपने छोटे भाई की उत्तरोत्तर बदती हुई उदासीनता और निर्जनिष्ठयता से उन्हें बड़ी चिन्ता होने छगी । उसका किसी निपय में उत्साह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी से बहुत बोळ—चाळ भी न करना इत्यादि बातों से रामनुमार सोचने छगे कि शायद उद्दे घर की और माता की याद अधिक आने के कारण बह इस प्रकार उदास रहता है। पर कितने ही दिन बीत जाने पर भी उसने मुँह से घर जाने की बात ही नहीं निकळती थी; और यह देखकर उसके स्नमान में देसा परिवर्तन होने का कोई कारण रामकुमार यी समझ में ही नहीं आता था। इसके बाद मुख्याबू ने जब उसे (गदाधर को) पुजारी के पद पर नियुक्त कर दिया तब रामनुमार वो कुठ अच्छा छगा। इथर रामनुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और उन्हें बारम्बार यही चिन्ता रहती थी कि कहीं बीच में ही उनका निधन हो गया तो उनके कुटुम्च का क्या हाल होगा। इसी कारण छोटे भाई को पुजारी का सब काम दूरा पूरा सिखाकर उसे अपने वाद चार पैसे कमाने योग्य बनाने की चिन्ता वे करते थे। इसी इराडे से रामकुमार ने गदाधर को देवी की पूजा, चण्डीपाठ आदि सिखलाना शुरू किया । गटाधर ने अपनी अछै।किक स्मरणशक्ति के कारण इन सत्र बातों को तुरन्त ही सीख ढिया और पूजा के समय इनका उपयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर रामकुमार को अन्छा छगा और मशुरबाबू की सम्मित से गदाधर को श्री देवी की पूजा करने के लिए कहकर वे स्त्रयं श्रीराधागोविन्द जी की पूजा करने लगे। शक्ति-दीक्षा लिये विना देवी की पूजा करना अनुचित समझकर गदाधर ने श्री केनाराम भट्टाचार्य नामक एक शक्ति-उपासक और उच्च श्रेणी के सायक से शक्ति की दीक्षा छे छी । ऐसा कहते हैं कि शक्ति की दीक्षा छेते ही गदाधर को भावांवेश प्राप्त हो गया। उसकी असाधारण भक्ति देखकर केनाराम को भी बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने उसे प्रसन चित्त से आशीर्याद दिया।

तदनन्तर कुछ दिनों वाद रामकुमार ने निश्चय किया कि मयुरवायू से कहकर हृदय को अपने स्थान में नियुक्त करके कुछ समय के छिए अपने घर हो आऊँ। परन्तु कारणक्श वे घर नहीं जा सके। एक दिन वे किसी काम के छिए कछकता के उत्तर में स्थामनगर को गये हुए ये, वहीं अकस्मात् उनका स्वर्गवास हो गया। यह सन् १८५० की वात है। रामकुमार देवी के पुजारी के पद पर छगभग एक वर्ष तक रहे।

## १४-व्याकुलता और प्रथम दर्शन

" ठज्जा, धृषा, भय—इन तीन के रहते हुए ईस्वरलाभ नहीं होता।"

" अत्यन्त व्याष्ट्रल होकर ईश्वर की पुकार करो, तब देखी भला ईश्वर कैसे दर्शन नहीं देता ? "

" पानी में डुबा दिए जाने पर ऊपर आने के लिए प्राण जैसे ब्याइल हो उठते हैं उसी तरह ईश्वर-दर्शन के लिए हो जाय, तभी उसका दर्शन होता है।"

"सती ना पति के प्रति प्रेम, माता ना बालक के प्रति प्रेम और विषयी मतुष्य का विषय के प्रति प्रेम—इन तीना प्रेमों नो एकतित करके ईर्नर की ओर लगाने से उसना दर्शन पा सकते हैं।"

" और भाई ! ईस्वर को साधात देख सकते हैं ! अभी तुम और हम जैसे गप्पें लगा रहे ह उममे भी अधिक स्पष्ट रूप से ईस्वर से बातचीत कर सक्ते हैं! में सत्य कहता हूँ ! सपय-पूर्वक कहता हैं!"

" ईरवरदर्शन के लिए व्यावुलता—अधिक नहीं तीन ही दिन—नहीं केवल २४ घटे—मन म टिवाओ कि उसका दर्शन होना ही चाहिए।" पितृतुत्य रामकुमार की मृत्यु से गदाधर को अन्यन्त हुःख हुआ। रमकुमार उससे ३१ वर्ष से बढ़े थे और पिता की मृत्यु के बाद गदा-धर को उन्होंने ही छोटे से बड़ा किया था। उसे अपने पिता की याद न आने पाए, इस सावधानी को दृष्टि में खते हुए, उन्होंने उसका छाछन-पाछन किया था।

रामकुमार की इस तरह अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर संसार से और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा तथा थ्यान में ही मन्न रहने लगा। मनुष्य की ईश्वर का दर्शन होना यथार्थ में सम्भव है या नहीं, इस विचार के सिवाय दूसरा विषय उसकी स्झता ही नहीं था। हम इतनी व्याकुळता से पुकारते हैं; क्या उसे सुनने वाला यथार्थ में कोई है ? क्या हमारी पूजा प्रहण करने वाला कोई है ?. क्या सचमुच इस संसार का कोई नियन्ता है ? अब ये ही विचार उसके मन में निरन्तर धुमने लगे और अब इस समय से वह टेवी के पास तन्मयता में बैठकर अपने दिन बिताने लगा। बीच बीच में वह रामप्रसाद, कमलाकान्त इत्यादि भक्तों के भजन देवी को सनाता या और प्रेम तथा मक्ति से विह्नल होकर अपनी देह की सुध भी भूळ जाता था । इसी समय से उसने गणें लगाना भी बिलकुल बन्द कर दिया और दोपहर के समय देवी के मन्दिर का दरवाजा वन्द होने पर सब छोगों से दूर पंचवटी + के समीप के जगल में जाकर जगन्माता के चिन्तन में अपना सब समय व्यतीत करने छगा।

कालीमन्दिर के अहाते में एक स्थान । वहाँ अस्वत्य, बिल्व, बट्ट,
 अशोक और आँवला ये पाँच पेड़ पास-पास लगे हुए हैं ।

हृदय को अपने मामा का इस प्रकार उदासीन वर्तात्र पसन्द नहीं आया, पर वह कर ही क्या सक्ते थे <sup>2</sup> उसके जो मन में आंत्रे उसे निडर होकर वेथडक करने के रमभन से वे परिचित थे; इस कारण यह बात उन्हें पूर्ण रीति से माष्ट्रम थी कि इसमें मेरा कोई उपाय नहीं चठ सकता। पर दिनोदिन उसके स्वभान में अन्यधिक परिवर्तन होते देखकर एकआन बात कभी कभी उससे बिना बोटे हृदय से रहा नहीं जाता था। रात के समय सब की नींद्र छग जाने के बाद मामा उटकर कहीं चेठ जाया करते थे, अत उन्हें बडी चिनता माष्ट्रम होती थी, क्योंकि दिन भर पूजा इत्यादि का श्रम और रात का जागरण और किर आहार में भी कभी ! इन सब बातों को देखते हुए मामा के स्वास्थ्य विगडने की पूरी शंका थी। हृदय इसका कोई उपाय दूँदने में ब्यप्न थे।

पवरटों के आसपास की जमीन आज के समान उस समय स्पाट नहीं थी। उसमें जगह जगह महु थे और सारी जगह जगल-झाडी से इकी हुई थी। एक तो कनस्तान, उसमें भी चारों ओर ऊँची-नीची जगह जो गड्डे और झाढियों के कारण अधिक भयानक हो गई थी; इस कारण वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता था। और कोई गया भी तो वह जगल में नहीं जाता था, किर रात की तो वात ही छोढिये? भूत-प्रेतों के उर के मारे उपर जाने का कोई नाम भी नहीं छता था। उस जगल में ऑनले का एक पेड था। उस ऑनले के पेड के नीच थोडी सी सपाट जमीन थी। उसके चारों और बहुत सी झाडी थी और जगल अर्ट जाने के कारण उस पेड को नीच बैठने वाले मनुष्य को जगल के वाहर का कोई आदमी देख भी नहीं सकता था। गदानर रात के समय इसी स्थान में बैठनर प्यान, जप आदि करता था। एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान मे जाने के छिए गठाधर चटा । इटय भी उठे और उसके बिना जनाये उसके पीछे हो छिए । वहाँ पहुँचकर गठाधर के ध्यान करने के ठिए वैठने ही उसको उराने के ठिए बाहर से ही हृदय उस ओर टेले, पत्थर फेंक्रने छेग । बहुत समय हो चुका तो भी गढा वर बाहर नहीं निकला. इससे वे स्वयं अक्तर वर छौट आए । दूसरे ठिन उन्होंने धूछा, "मामा, रात को जगल मे जाकर आप क्या करने हैं ?" गठाधर ने उत्तर दिया, "वहाँ ऑपले का एक पेड है । उसके नीचे बैठकर जप. ध्यान करता हूँ । शास्त्र का बाक्य है कि ऑपले के पेड के नीचे ध्यान करने से इच्छित फळ प्राप्त होता है।" यह सुनकर हरय चुप हो गए ।

इसके बाट कुछ दिनो तक मदाधर के वहाँ जाकर बैटते ही टेले-पथर पटने शुरू हो जाते थे। इसे हरय का ही काम जानकर मदाधर उस ओर प्यान तक नहीं देता था। उसे टराने के प्रयत्न को सफल न होते देखकर हरय को अब आगे क्या करना चाहिए, यह नहीं सुझा। एक दिन मदाधर के वहाँ पहुँचने के पूर्व ही हरय जगल में जाकर अपने मामा की राह देखने लगे। थोटी देर मे मटाधर भी वहाँ आया और अपनी कमर की थोती और मले से जने क अलग रखकर उसने प्यान करना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर हरय को बड़ा फिसम हुआ और तुरन्त ही उनके सामने जाकर कहने लगे—" मामा, यह क्या है! आप पागल तो नहीं हो गये! प्यान करना है तो कीजिय, पर ऐसे नगन न होड्ये!" उस-पाँच बार पुकारने पर मदाबर को अपनी देह का भान हुआ और हर्द्य के प्रश्न को सुनकर बोले, "तुले क्या मालूम है! इसी तरह पाइसुक्त होकर प्यान करने की त्रिष्ठ है। लज्जा, घृणा, भय, कुउ, शीट, जानि, मान, अभिमान इन — अष्टपाशों से मनुष्य जन्म से ही बॅघा रहता है। जनेक भी 'में बाह्मण हूँ, में सबसे अष्ट हूँ, 'इम अभिमान का बोनक होने के बारण एक पाश ही है। जग-माता वे घ्यान के समय ये सब पाश अल्या केंक्रकर घ्यान करना पडता है, इसीलिए में ऐसा करता हूँ। ध्यान समाप्त होने पर लौटते समय में पुन घोती पहिन लूँगा और जनेक गले में डाल लूँगा।" यह विशि हम ने वहीं नहीं सुनी थी, पर वे इसके बाद और कुठ नहीं शोल सके और अपने मामा को उपदेश की दो-चार बातें सुनाने वा सब निश्चय उनके मन ही में रह गया।

यहाँ पर एक बात त्यान मे रखना आवश्यक है, क्योंकि उसे जान छंने पर श्रीरामङ्ख्य के अगोठ चित्र की कई बातों का मर्म सहज ही समझ में आ जाएगा। उपरोक्त बातों से पाठकों के व्यान में यह चात आ ही गई होगी कि अष्टपाशो का मन से त्याग करने का प्रयत्न ने कर रहेथे।यही नहीं, शरीर से भी इनका त्याग करने का ने प्रयास करने हैं। अगेग भी कई प्रसगों पर उनको यही मार्ग स्वीकार करते हुए आप देखेंगे।

शह कार था नाश धरके अपने में यथार्थ नमता लाने के लिए उन्होंने अत्यन्त मैले स्वान (शौचकृप इत्यादि) मो भी अपने हाथों से आडकर साप किया। "समलोष्टासमकाचन" हुए विना शारीरिक सुन्य भी ओर से हटकर मनुष्य था मन ईश्वर के चरणों में स्थिर नहीं हो सनता। इस निचार से सुन्य सिक्के और देले हाथ में लेकर वे सोने भी मिशी और मिशी को मोना कहते हुए दोनो को गमाजी थी धारा में पेंच दिया करते थे। "सभी जीन दिवहनरूए हैं" यह भानना दृढ़ करने के छिए काली के मिल्टर में भिखारियों की पंगत उठने के बाद उनके जूठे अन को देन-प्रसाद मानकर ने अपने मस्तम पर धारण करते थे और उसीमें से थोड़ा मा खा भी टेते थे। तत्पश्चात् सन पत्तलों को इकटा करके मिर पर उठामर वे स्तर्थ गंगाजी में टाल आते थे और पंगत की जगह को झाड बुद्धारकर गोमर पानी से लीप टालते थे तथा इस मानना से अपने को धन्य मानते थे कि अपने इस नहरर शरीर से इतनी नो क्षित-सेना वन सभी।

उनके सम्बन्ध में ऐसी बहुतेरी वाते कही जा सकती हैं। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट टिखता है कि ईस्तरलान के मार्ग के प्रतिकृत निपयो का स्याग के जल मन से ही करके वे शान्त नहीं बैठते थे, वरन् स्यूल रूप से उन सब का त्याग वे पहिले ही कर देते थे अथवा अपनी इन्डियों और शरीर को उन निपयों से जिननी दूर हो सके उननी दूर रखकर उनसे उनके बिरुद्ध बतीब वे जान बृहकर कराते थे। ऐसा दिखता है कि उनके इन कार्यों से उनके मन मे से सभी पूर्वसक्तार समुल नष्ट होकर उनके स्थान में उनके निपरीत संस्कार उत्पन्न होजर इतने सुदृढ हो जाते थे कि उनसे पुनः कोई असन्कार्य होना असम्बन्ध हो जाता था।

हम लोग पूर्वसंस्कार नष्ट करने के सम्बन्ध में इतने उदासीन रहते हैं कि हमें श्रीरामकृष्ण की इन कियाओं की आबस्यकता ही प्रतीत नहीं होनी। सम्पत्र है कोई यह कहे कि "अपनित्र स्थान को झाई देना, सुत्रर्ण को मिटी और मिटी को सुत्रर्ण तहना, भिखारियों का जुटन खाना इत्यादि ज्यादार उन्होंके मन का निकाला हुआ साथना- जो ५.७ उन्हें प्राप्त हुआ, क्या वह उन्हें उनभी अपेक्षा सरट उपायों मे

प्राप्त नहीं हो सकता था { " इसके सम्बन्ध में हमारा यही कहना है कि " इस प्रकार के बाह्य अनुष्ठानों का अउल्मान किए दिना केवल मन से ही सभी निषयो का त्याम करके रूपरसादि निषयो से पूर्ण निमुख होकर आज तक कितने मनुष्यों ने अपने मन को सोटह आने ईश्वरिक्तन में तत्मय करने में सफलता प्राप्त की है ? मन यदि एक मार्ग से और शरीर उसके निपरीत दूसरे मार्ग से जाने छगे, तो किसी भी महत्व के काम में सिद्धिलाभ नहीं हो सकता, पिर ईशारलाभ तो बहुत वडी बात है। मनुष्य का मन विषय-भोग के हुख का अभ्यासी हो जाने के कारण उसे इस वात का ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञान हो भी जाये तो तदनुसार कार्य नहीं हो सकता। अमुक एक विषय का त्याग करना चाहिए यह बुद्धि द्वारा निश्चय हो जाने पर भी मनुष्य पूर्वसस्कार के अनुसार ही आच-रण करता रहता है और शरीर द्वारा भी उस निषय को त्यागने का प्रयत्न नहीं करता, वरन् 'केंह् ! शरीर द्वारा त्याग नहीं किया तो क्या हुआ र मैने मन से तो उसका त्याग कर ही दिया है ! ऐसा कहकर स्मयं अपने को घोखा देता रहता है। योग और भोग दोनों एक ही साय ग्रहण कर सकूँगा, यह उसरी भ्रमान्यर भावना है, क्योंकि प्रकाश और अन्ध्रकार के समान ही योग और भोग दोनो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कामिनीकाचनमय ससार और ईश्वरसेवा दोनो एक ही समय रह सके. ऐसा सरळ मार्ग आय्यात्मिक जगत में आज तक कोई भी नहीं निमाछ समा, इसीछिए तो शास्त्रों में उपदेश है कि " जिम वस्तु का त्याग करना है उसे काया. यचन और मन से करना चाहिए और जिसकी प्रहण करना है उसे भी काया, बचन और मन सकरना चाहिये, तभी साधक ईरमरप्राप्ति का अविकारी हो सकता है—नान्य पन्या विवतेऽयनाय ! " अस्तु—

वहें भाई की मृत्यु के बाद गदाबर अधिक तन्मयता के साथ जग-दम्बा के जप व्यान में निमम्न रहने लगा और उसके दर्शन के लिए जो यु 3 भी करना उसे आवश्यक प्रतीत होता था वह सब तकाल करने लगा । औरामकृष्ण स्वय नहा करते थे, "यथाविधि यूना करने के बाद रामप्रसाट आदि भक्तसाधकों के पद देवी को सुनाना मेरी यूना-विधि का एक अग हो गया था । उनके पदो को गाते समय मेरा चित्त अपार उत्साह से यूर्ण हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि राम-प्रसाद आदि को तो माता का दर्शन हुआ था तो फिर माता का दर्शन हो सकता है यह निहिन्त है और पिर यह दर्शन मुझे ही क्यो नहीं मिलेगा?" ऐसा सोचकर में व्याकुल होकर कहता था, " मॉं ! नृते रामप्रसाद को दर्शन दिया और मुझे ही क्यों टर्शन नहीं देती? मुझे धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए—कुठ नहीं चाहिए; मुझे चाहिए केवल तेरा दर्शन !"

इस तरह प्रार्थना करते समय उनकी आँखो से अश्वनारा बहने लगती थी और रोने से इत्य का भार कुछ हलका होने पर बेपुन पद गाने लगते थे। इसप्रकार पूजा, ज्यान, जप, भजन—इन्हीं मे उनके दिन बीतने लगे। साथ ही उनके अन्त करण की व्यानुरता भी अधिकानिक करने लगी। दिन पर दिन पूजा मे समय भी थोडा थोटा अधिक लगने लगा। पूजा करते समय कभी कभी वे अपने ही मत्तक पर पूण कदाकर दो दो वटे निस्पद होकर वैदे रहते थे या देशी नैजेब शहण कर रही है, इसी भावना से बहुत समय तक नैजेब लगाते हुए भा श रा ली १०

ही बैठे रहते थे। प्राताजाल उठकर सुन्दर सुन्दर फुल तोड लाते थे और स्वय ही माला गूँचने थे। वे देवी को सजाने में कितना ही सम्प्र लगा देते थे। कभी तृतीय प्रहर में या आस्ती के बाद ऐसी तन्मयना के साथ पद गाते रहते थे कि बहुत सा समय निकल जाने का उन्हें बिल्कुल भात भी नहीं होता था और दूसरों के बारम्बार बताने पर तब कहीं उन्हें चेत होता था।

ऐसी अद्भुत निष्टा, दाक्ति और व्याकुछता देखकर सव होगों की दृष्टि गदाधर की ओर आकर्षित होने छगी। सावारण छोग जिस मार्ग से जाते हैं उसे छोडकर यहि कोई भिन मार्ग प्रहण करे तो पहछ-पहछ होग उसकी हैंसी उदाते हैं, पर यदि बहुत दिनों के बाद भी उसके आचरण में अत्तर नहीं पडता और वह अपने ही मार्ग में शान्तिपूर्तक चछता दिखाई देता है, तब तो उसके प्रांद होगों के मार्ग मिन होने छगते हैं और उसके प्रति उनकी आदरशृद्धि उत्तन होने छगती हैं। गटाधर के सम्बन्ध में भी यही बात हुई। हुउ हिनों तक छोगों ने उसकी दिख्यों उड़िंद, पर बाद में उनका भाग बदछ याया और बहुतो के मन में उसके प्रति आदर हो गया। कहते हैं—गदाधर की पूजा और तन्यकता को देखकर ममुखाबू को बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने रानी से कहा, "हमें बड़ा अद्भुत पुजारी मिछा है, दवी बहुत शीष्ठ जागृत हो जायगी।"

इस प्रकार दिन के बाद दिन जाने लगे। गदाधर भी व्याकु-लता उत्तरोत्तर बद्दने से इसका परिणाम उसके दारीर पर भी दिखने लगा। उसका आहार और निदा कम हो गई; वक खल सदा आखन दिखेन लगा; जाँखों से निरन्तर अशुधारा बहने लगी और धूजा की छोड अन्य समय मन भी प्रचण्ड व्यक्तियता से उसके शरीर में सदा एक प्रकार की अगान्ति और चंचलता टिखाई देने लगी।

हमने श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुना है कि छगभग इसी समय एक दिन वे रोज के समान तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन अर रहे थे। " माँ ! तुझे मैंने इतना पुकारा और मैंने तेरी इतनी पिनती की, पर यह सब क्या तुझे सुनाई नहीं देता <sup>ह</sup> तुने रामप्रमाट को दर्शन दिया और मुझको तू दर्शन क्यों नहीं देती र तू ऐसा क्यों करती है?" इस प्रकार की सतन उद्दिग्नता उनके मन में हो रही थी। ते कहते थे, " माता का दर्शन न होने से हृदय में तीत्र वेटना उत्पन्न हुई; ऐसा मालूम पडने लगा कि मानो भिगीये हुए उस्त्र को निचोटने के समान कोई मेरे हृदय को ऐंठकर निचोड रहा हो ! क्या माता का दर्शन मुझे कभी भी नहीं होगा, इस निचार से जी धबराने लगा और ऐसा मालूम पडा कि 'अब इस अनस्या में जीनित रहकर ही क्या भरता है <sup>2</sup> वस अब तो देनी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीम है। इतने में ही नहीं जो एक तलनार लटक रही थी उस पर एकाएक मेरी दृष्टि पड़ी और उसके एक आधात से ही जीवन का अन्त कर देने के इरादे से उन्मत्त के समान उसकी ओर में झपटा और उस नलगर को हाथ में छेकर वस अन छाती में मार ही रहा था कि माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देहभान भृदकर म वेसच हो जमीन पर गिर पडा ! तदुपरान्त बाहर क्या हुआ और बह दिन और उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं मालम ! अन्त करण में केउल एक प्रकार का अननुभून आनन्द्र का प्रयाह बहने छगा ! "

किसी दूसरे अपसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐमा किया कि " घर, द्वार, मदिर सन कहाँ के कहीं निलीन हो गये, कुठ भी वाजी नहीं रहा, और फिर बचा क्या ै केनल एक अम्मीम अनल सचेनन ज्योति समुद्र ! जिस और देखों उसी और उसकी उज्जय तरंग महाध्यान करती हुई मुझे फ्लावित करने के लिए अव्यन्त वेग से वट रही हैं। देखते देखते व समीप आ पहुँची और मेरे दारीर पर दक्षरात्र मुझे न मालूम कहाँ ले जानर हुवा दिया! मैं बबराकर धर्मन रातिन्यात सहाध्यात्र हो गया!"

इस दर्शन के पश्चात् थी जगन्माता की चिन्मयो मूर्ति के सरा मर्गफाल अखण्ड दर्शन के लिए वे ऐसी व्यानुल्कता से आफ्रोस करते थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सटा अन्त करण में प्रचण्ड उद्देग हुआ करता था। उसकी बेदना होते ही जमीन पर लोटने लोटते आकारा पाताल एक करते हुए रोते थे, "माता! सुद्र पर दया कर, सुग्नको दर्शन टे!"—इस प्रकार ऐसा चिल्ला उटते थे कि वहाँ लोगों की भीड जमा हो जाती थी। लोग क्या कहेंगे उस और प्यान कौन दे! श्रीरामकृष्ण कहते थे, "चारो और लोग खेड हुए हो तो भी मे मुख्य नहीं, केंगल छाया या चित्र के समान मालुम होते थे और इसी कारण लज्जा या सकोच थोडा भी नहीं होता था। इस प्रचार असल बेदना से बेहोश हो जाने पर माता की वह वराभयला या कि माता ईस रही है, तोल रही हैं और तरह तरह से सान्दमा द रही है और शिक्षा भी!"

## १५-मधुरवाव और श्रीरामकृष्ण

## पहिला रसद्दार मथुरवान

मने कहा, "'माता, जो तूने मेरी ऐसी अवस्था कर नी ह, तो अब मेरी सभी इच्छाएँ तप्त करने वाला घोई बड़ा आदमी सुझमें मिला दें।' इसी कारण तो उसने ( मथुरशबू ने ) चौटह वर्ष मेरी सेवा की।"

" प्राक्षमी उसे प्रताप स्द्र कहती थीं।"

" माता ने उसे इस दारीर में न जाने क्या क्या दिसाया। नया व्यर्थ ही उसने मेरी चौदह वर्ष सवा की ?"

—-श्रीरामकृष्ण

श्रीरामङ्घ्ण के साधनाकाल में जिन दो व्यक्तियों ने उनकी अपूर्र मेत्रा की उनमें से एक ( हृदय ) का नृतान्त ऊपर कह चुके हैं। .हॉ इसरे (मथुरबाबू ) की वार्ते बताकर उनका और श्रीरामकृष्ण का केतना अलौकिक सम्बन्ध था, यह वर्णन करेंगे।

हमेंमें से किसी वो मधुराजू के दर्शन का मौमाग्य प्राप्त नहीं ुआ। श्रीरामकृष्ण के ही बताने पर से यह मालूम पडता रें कि उनके उपर मधुरवाबू वी भक्ति और श्रद्धा ऐसी अद्भुत थी कि नैसी वहीं अन्यत्र दिखाई देना सम्भव नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की इतनी भिन्त कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है, यह बात यदि श्रीरामकृष्ण और मयुखाबू का सम्बन्ध हमे मारूम न रहता तो हमें या किसी को भी सम्भव न डीखती। इसके मित्राय बाहर से देखने पर श्रीरामकृष्ण ९क सामान्य से पुजारी ये और मयुरवाबू तया रासमणि कुछ में अप्र न होते हुए भी धन में, मान में, विद्या में, बुद्धि में फिलने हीं श्रेष्ट ये। इसके सिवाय बचपन से श्रीरामकृष्ण का स्वभाव कैसा निचित्र या। जहाँ वन, मान. निद्या और पदवी आदि प्राप्त करने के लिए सर्वसाधारण छोग दीघोँबोग किया करते है, वहाँ इनका ( श्रीराम-कृष्ण का ) पूर्ण उटासीन भाग था ! वे कहते थे, " ऊँची मीनार पर खडे होजर नीचे देखने से चार चार मजिल की हवेलियाँ, ऊँचे ऊँचे पेड और जमीन पर की घास सब एक समान दिखाई देते हैं!" सच-मुच ही उनका मन बचपन से सत्यनिष्टा और ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उन्च अवस्था में रहता था कि वहाँ से हम जो धन, मान निया आदि का थोडा बहुत अंश प्राप्त करने की चेटा करते रहते हैं वह सब उन्हें एक ही मृत्य का दिखाई देता था! संसार की ओर उनकी टोपदृष्टि भी कैसी जिल्ह्मण थी ! पटाई आरम्भ करने पर छोगों का ध्यान सावारण रूप से तर्काठंकार, न्यायरत, महामहोपाध्याय आदि पदिनियों की ओर जाता है और इन्हीं को प्राप्त करने की महत्राजाक्षा हो जाती है, पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि निपरीत दिशा की ओर गई । उन्हें यही दिया कि ऐसे पदवीधारी भी ऐट की चिन्ता के कारण वडों वडों की ख़ुशामद करते हैं। निवाह करते समय भी सांसारिक सुख की ओर होगों की दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि गई संसार की क्षणमंगुरता और मुख की क्षणिकता की ओर। पैसा रहने पर ससार में अनेक प्रकार के सुखों भी ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईर्करप्रान्ति के कार्य में पैसा कितना निर्पयोगी है, इस बात की ओर गई।
समारी छोग दृ खी गरीब लोगों पर दया करके दाता, परोपकारी आदि
कहत्वाते हैं। इस ओर व्यान न डेकर उन्होंने निचारा कि सारे जन्म भर
परिश्रम करके छोग क्या कमाते हैं ' यही न कि दो चार धर्मार्थ अस्पताल
और दो चार कि जुल्क पाठशालाँए स्थापित कर दी या दो चार धर्मशालाँ
बनग दीं और मर गये। पर ससार की कमी ज्यों की त्यों बनी रही!
इमी प्रकार उन्हें समार की अन्य सभी बातें दिखाई दी।

ऐसी मनोपृत्तिपाले मनुष्य को ठीक ठीक पहचानना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, उस पर विद्याभिमानी या धनी के लिए तो और भी कठिन हैं; क्योंकि उन्हें तो ससार में स्पष्ट उत्तर और खरी वातें सुनने को नहीं मिटतीं, इसिटए वे ऐसी बाते सुनकर नहीं सह सकते। अत रपष्ट नक्ता और सरङ व्यनहार वाले श्रीरामकृष्ण के आशय को र्कड़ बार न समझकर यदि ये लोग इन्हें असम्य, पागल, घमण्डी आदि मान भी ठें तो कोई आश्चर्य नहीं । इसी कारण रानी रासमणि और मयरवाउ की इनेके प्रति मिक्त और प्रेम को देखकर वडा अचरज लगता है। ऐसामालुम होता है कि केवल ईश्वरकृपा के ही कारण इन दोनों का श्रीरामकृष्ण पर इतना दृढ प्रेम हो गया था कि घटने के बडले वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि उनके गुरुभाव का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और वे उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्ममपर्ण वरने में समर्थ हो सके। जिन श्रीरामकृष्ण ने देवीप्रतिष्टा के दिन अपने बटे भाई के पुजारी रहने और उनके देनी का प्रसाद प्रहण करने पर भी यह सोचकर कि मुझे शुद्ध का अन्न प्रहण करना

पडेगा, ह्वय उपनास किया था और बाद में भी कुछ दिनो तक अपने ही हाथ से पकाकर खाया था; जो मधुरवानू के बार बार बुछाने पर उन्हें विपयी मनुष्य जानकर उनसे बानचीन करना भी टालते रहे; जो देवी का पुजारी-पद प्रहण करने के छिए विनती करने पर भी न माने, उन्हीं श्रीरामकृष्ण के प्रति रानी रासमणि और मथुरवान् के मन में अकरमान् ऐसी प्रीति उत्पन्न हो और वह दिनोंदिन बदनी जाय, यह कोई कम अचरज नी बात नहीं है।

श्रीरामकृष्ण पर मयुखात्र के ऐसे निष्मपट भक्ति-विश्वास मा हाछ सुनजर हम जैसे अविस्वासी तथा मरायी मनुष्यों के मन में यही आता है कि " मयुरवात्र एक पागल, भोलेभाले, तथा सनकी आदमी थे; नहीं तो एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य पर क्या इस तरह का भित-विश्वास कहीं हो सकता है ? उसके स्थान पर यदि हम होते तो देखते श्रीरामकृष्ण कैसे भक्ति निश्नास पैदा करते १ " मानो भक्ति-निश्नास उत्पन्न होना भी एक निष्य बात है ! श्रीरामकृष्ण के मुँह से और दूसरों से मथुरबाबू का वृत्तान्त सुनकर ऐसा कटापि नहीं मार्ग होता था कि मधुरवाबू पागल या भोलेभाठे या लापरवाह थे। वह हम आप से कम बुद्धिमान या संशयी नहीं थे। उन्होंने भी श्रीरामकृष्ण के अलौकिक चरित्र और कार्यकलाप के निषय में सन्देह कर, पद पर पर उनकी परीक्षा करके उन्हें कुछ कम नहीं सताया । पर परीक्षा करने मे होता ही क्या था ? श्रीरामकृष्ण की अदृष्टपूर्व निज्ञानवादिनी, प्रेमानर्त-शालिनी, महा-ओजस्विनी भाव-मन्दाफिनी के गुरु-गम्भीर प्रवाह के वेग के सामने मधुरवाबू का सन्देहसिम्ता-सेतु कव तक टिक सम्ता था <sup>2</sup> थोडे समय में वह सन्देह नप्ट हो गया और मयुरवाब अनन्य भार से श्रीरामकृष्ण के चरणकमर्जी में शरणापन हो गये ।

मधुरवाबू और श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त जिल्क्षण वात थी। मधुर धनी तथा त्रिपयी होते हुए भी भक्त थे; बडे हठी और निश्चयी होतर भी बुद्धिमान थे; वे क्रोची किन्तु धेर्चमान थे; अंग्रेजी पटे हुए थे; एक-आध वात वारीकी से समझाने पर उसे समझ लेन वाले भी थे। वे आस्तिक और भक्त तो थे, पर धर्म के नाम से कीई मनुष्य व्यर्थ कुछ ही कह दे तो उसे वे सहज ही मान लेने वाले नहीं थे, चाहे ऐसी वात कहने वाले स्वय श्रीरामकृष्ण ही हो या उनके गुरुजी अथरा अन्य कोई। मधुरवाबू का स्वमाव उदार और सरस्य था, पर वे किसी के पांसे में आने वाले नहीं थे। रानी के अन्य जमाइयों के रहते हुए भी उनका सब कारीवार लेकने और उचित प्रवन्ध करने में मधुरवाबू उनके टाहिन हाथ थे; और यह सास और टामाद दोनों की कुशक्ता का ही परिणाम था कि हर एक के मुँह से रानी रासमणि का नाम सुन पहता था।

श्रीरामकृष्ण के सरक स्वभाग, मधुर मापण और झुन्टर राय से ही मधुरवावू का मन पहिले पहल उनकी और आकृष्ट हुआ! उसके बाद साधना की प्रथम अवस्था में जब कभी उन्हें दिव्य उन्माद होने लगा, जब वे जगरम्बा की पूजा करते करते तन्मय होकर स्वय अपने में उस मूर्ति का दर्शन प्राप्त करने लगे, कभी कभी देवी के लिए लगे हुए फुल अपने ही कपर चट्टाने लगे, जब अनुराग के प्रवल वेग से वैधी भिक्त की सीमा उल्लंघन करके साधारण लोगों की दृष्टि में निचित्र आचरण करने के कारण वे हँसी और लोकिनन्दा के नियय होने लगे, तब तीक्ष्ण चुद्धिसम्पन्न मथुरवाबू ने यही निश्चय किया कि जिसे मेन सर्गप्रयम दर्शन के समय 'सरल प्रकृति का मनुष्य 'समझा या उसके

कोई कुछ ही कह दे यह मै उसरी स्वय जाँच किये विना विस्वास नहीं करँता। इसी कारण मथुरबाबृ जिना किसी को बताये स्त्रय दक्षिणेश्वर आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण के व्यवहार का वारीकी से वारम्बार निरी-क्षण किया जिससे उनका सशय दर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि "गदाधर अनुराग और सरलता की सजीन मृति हैं और उनके निचित्र व्यवहार का कारण उनकी अपार मक्ति और विश्वास है।" इसीविए बुद्धिमान परन्तु निपयी मधुरवाबू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि "जितना पचे उतना ही खाना चाहिए, भक्ति और दिशास होना उचित है, पर उनमें इतना उम्मच होने से कैसे बनेगा ? ऐसा करने से ससार में निन्दा होती है और चार भट्टे मनुष्यों का कहना न मानकर अपने ही मन के अनुसार चलने से बुद्धिश्रष्ट होकर पागल ही जाने का भी डर रहता है।" परन्तु ऊपर ही ऊपर से ऐसा कहत हुए मथुरवात्रू मन मे यह भी सोचते थे कि "रामप्रसाद आदि पूर्र-कालीन साथको की भी भक्ति के प्रवाह में यही अवस्था होकरक्या उनक भी आचार पागळ के समान नहीं होते थे ? इनकी अवस्था और वर्ताव उन्हीं के समान नहीं है, यह कैसे कहा जाय ? " और यह विचार मन में आते ही उन्होने आगे क्या होता है, यह शान्त होकर ध्यानपूर्वक देखने का निश्चय किया। जब निषयी मालिक अपने एक साधारण नौकर के बारे मे यह निश्चय करता है तब क्या यह कम आरचर्य की वात है ?

भक्ति में एक प्रकार की सक्तमण-शक्ति होती है। शारिरिक विकारों के समान मानसिक भागे का भी एक के पास से दूसरे के पास सक मण हुआ करता है। इसी कारण पदि एक के अन्त करण में अस्तिभाव जागृत होकर वह दूसरे के हृदय के निष्टित भक्तिभाव को जागृत कर दे तो कोई आरचर्य की बात नहीं है। यही कारण हैं कि धर्मभार के उदीपन करने के डिए सासग की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। मथुरवावू के भाग्य में भी यही बात हुई। श्रीरामकृष्ण के कार्यों का जैसे जैसे वे निरीक्षण करते गये वैसे वैसे उनके हृदय का भक्तिभाव उन्हें विना मालुम हुए जागृत होने छगा। पर निपयी मन की यही स्थिति होती है कि अभी भक्ति निश्नास का उदय हुआ और योडी देर बाद पुन: सदाय आने लगा। इसी प्रकार बारम्बार कुछ समय तक होते होते उनका विस्तास दट हो गया और उनके हृदय मे श्रीरामकृष्ण के प्रति अटल श्रद्धा हो गई। इसी कारण श्रीरामकृष्ण का श्रुरः श्रुरू का आचरण शायद मेरी अतिशय भिनत के कारण ही निचित्र दिखता है, यह नि:सदेह मान छेने पर भी कभी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर उनके बुद्धिश्रंश होने की शका भी बीच बीच में मधुरवाबू के मन में आने लगी। इस शका से उनके मन में चिन्ता होती थी और वे बडे वडे नामी वैद्यों को बुलवाकर श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराते तथा उन्हें योग्य औषवि दिलाने का प्रवन्ध भी करते थे।

अप्रेजी विद्या में मधुरवावृ की कम योग्यता नहीं थी और उस विद्या के प्रभान से एक प्रकार की स्वतंत्रता जो मनुष्य के निचार में आ जाती है उसकी भी कमी मधुरवावृ में न थी। रसी कारण उन्होंने "ईस्टरप्रेम में बेहोदा होने छायक तन्मय न होने " का उपदेश श्रीरामकृष्ण को दिया होगा! एक समय श्रीरामकृष्ण और मधुरवावृ में इसी तरह की बहस छिड़ गई. — मधुरवाचू कहने छो—" ईदर को भी नियम के अनुसार चछना पड़ता है। जो नियम उन्होंने एक बार बना दिया उमेर दूर रो का सामर्थ्य उन्हें भी नहीं रहना।" श्रीरामप्रणा वनछाते थे कि मैंने कहा, " कैसे पागछ के ममान च नोछ रहा है ' और ! जिसने नियम वनाया वह अपना नियम चाहे जब रह कर दे और उसके वटछे कोई दूसरा नियम शुरू कर दे ! यह तो उसनी इच्छा नी वात है।"

पर यह बात मधुरबाब् को किसी प्रकार न जैंची।

मथुरबाबू —' छाल पूछ के पेड में सदा लाल फुठ ही लगेगा, क्योंकि यही नियम उसने एक बार बना दिया है।"

मैंने कहा—"अरे भाई! उसके मन में जो आंग्गा यही यह करोगा, तब छाछ और सफेद फुळ की कौन सी बात है १ पर उसने यह बात न मानी।"

उसके दूसरे ही दिन में झाउनला की और शीच के लिए गया तो मुन्ने दिखा कि लालजा (जाझन) के पेड में एक ही लाली पर दो प्ल फूले हैं—एक सुर्वे लाल और दूसरा झुझ रनेत—उस दूसरे पर लाल रगकी आभा तक नहीं है। देखते ही मैंने वह पूरी लाली तोड ली और उसे लेकर मथरवाबू के पास गया और उनके सामने उस लाली को फॅककर में बोला, "तू नहीं नहीं करता या न श्यह देख!"

<sup>\*</sup> दक्षिणेदवर के कालीमन्दिर के अहाते का एक भाग। उस ओर उन पंदिनों जगल था।

मयुरवावू ने वारीकी के साथ उसकी जॉन्च की और चिकत होकर बोले "हॉ बावा! मैं हारा!"

इसी प्रकार कभी कुतृहरू से, कभी श्रीरामकृष्ण की व्याकुळता को किसी रोग से उत्पन्न समजनर, कभी उनको न्याकुलता को ईश्वर के अन्यन्त प्रेम और भिक्त से उत्पन्न जानकर आश्चर्य और भिक्त के साथ रिपयी मथुरवाबू धीरे धीरे उनकी सगत मे अधिकाधिक समय विताने छगे तथा उनकी ठीक ठीक व्यवस्था रखने में तत्पर रहने छगे । और मथुरवावृ निरिचन्त रहे भी कैसे ? नवासुराग के प्रवल वेग के कारण श्रीरामकृष्ण तो नित्य प्रति नया ही रग दिखाने छगे! आज क्या है? अपन अन्तर मे अन्तर्यामी जगढम्बा का दर्शन हो जाने के कारण पूजा की सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चटा छी ! करू क्या है ? देवी की मध्या आरती छगातार तीन घटे तक करते हुए अन्य नौकर चाकरों को तम कर डाला ! परसों क्या है ! जगदम्या का दर्शन नहीं हुआ इस कारण जमीन पर लोट रहे हैं और इतना आक्रोश कर रहे हैं कि इन्हें .देपने के लिए आइचर्य से चारों ओर से लोग दौड पड़े हैं! इस प्रकार प्रत्येक दिन की अलग अलग लीला हमे श्रीरामञ्चण के श्रीमुख से सनने का मीमाय प्राप्त हुआ है।

एक दिन श्रीरामञ्चण शिवमन्दिर में जाकर शिव महिम्न-स्तोज से महादेव की स्तुति करने लगे । क्रमश. यह रहोक आया---

> शसितगिरिसमं स्थात् कडजरूं सिंधुपात्रे सुरतरुवरद्याखा लेखनो पत्रमुवीं। लिखति यदि गृहोत्या द्यारदा सर्वकाल तद्दिप तव गुणानामीदा पारं न याति॥

इस इंग्रेफ की कहते समय उनके हृत्य में शिव की अपार महिमा की भारता अवानक जागृत हो गई। रुगोक का उच्चारण बीच में ही रक गया और व्याक्तवता से बिह्नल होकर ने बंड जोर जोर से चिल्लान लगे, "प्रभो 'महाटेंब 'तेरे गुणो का प्रणन में कैसे करूँ <sup>21</sup> उनगी आँखो की अथघारा के अविच्छित प्रवाह से उनका वक्ष स्थल और नीच की भृमि भीग गई <sup>!</sup> उस आर्तनाद को सुनकर मन्दिर के दूसरे पुजारी तथा अन्य नौकर दोड आये और उनका वह पागर की तरह रोना और उन्मत्त का सा व्यवहार देखकर चिकत हो गये। फिर इस रोने-गाने के परिणाम को देखने के लिए वे वहीं पर तटस्य हो खड़े रह गये। कोई मोई कहने छमे, "अँ. ! छोटे भगचार्य\* की पामलपन की छहर है ! हमने मोचा था कुछ और बात है ! आज तो महाशय वडे रंग में दीख रहे हैं ! " दूसरे कहने छगे, "देखो भछा, सभाछो, नहीं तो ये महा देर पर ही संगर होंगे !" कुछ ऐसा भी ऋहने छगे, " अरे! देखते क्या हो १ निकालो हाय पकडकर बाहर । " चार मुँह, चार बातें ! जिसके मन में जो आया यह वही वहने लगा ।

इ पर बाहर क्या हो रहा है, इसकी श्रीरामकृष्ण को सबर ही नहीं थी। शिवमहिमा के अनुभव में ही वे तन्मय में, उनका मन बास जगत् से सम्बन्ध तोडकर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रविष्ट हो गया था, वहाँ फिर कैसा ससार और कैसा उसका कोलाहर !

उस दिन मधुरबाजू मन्दिर में आये हुए थे। यह सज गडवड श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में होता हुआ सुनजर जे तुरन्त ही शिजमन्दिर

<sup>्</sup>र नीकर चारर लोग श्रीरामङ्ग्या की छोटे भड़ाचाय और रामकुमार की यह महाचार्य महते थे।

में आये । नौकर छोग वडी हटाडी के साथ अखग हो गये। भीतर जाकर श्रीरामकृष्ण की वह तन्मयता देखते ही मयुरवावू का इटय मिल और आदर से भर आया। इतने में ही किमी ने कहा कि क्या श्रीरामकृष्ण को खीचकर वाहर निकाल टें १ वे यह छुनकर उस पर कुछ होकर वोल उठे, "खबरटार! यदि किसी ने उनके टारीर को हाथ लगाया तो ..।" यह छुनकर डर के मारे कोई कुठ बोलने की हिम्मन न कर सका।

कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण सचेत हुए और इतनी भीड और उसमें मथुरबाबू की खडे हुए देखकर एक छोटे बाठक के समान ये उनसे पूछने छो, "बेहोशी में मैं कुछ अनुचित तो नहीं कर गया?" मथुर-बाबू ने नमस्कार करते हुए कहा, "नहीं बाबा! आपने कुछ नहीं किया। आप स्तोत्र पढ़ रहें थे, उसे बिना समझे आपको कोई व्यर्थ कष्ट न दे इसिंछए मैं यहां खडा हो गया था।"

श्रीरामकृष्ण की ज्वल्त सगित से एक समय मधुरवाजू को बड़ा अदमुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे श्रीरामकृष्ण पर जनका मित निश्वास महस्र गुना बद गया। यह बात हमने प्रायक्ष श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनी है। एक बार श्रीरामकृष्ण अपने ही निचारों में मन्न अपनी कोठरी के सामने के खम्बे बरामडे में से इधर से उधर टहल रहे थे। मित्र और पचउटी के बीच में एक अलग घर है—जिसे अब तक 'बाबू का घर' कहते है—उसीके एक हिस्से में उस दिन मधुरवाजू अकेल बैठे थे। बहा से श्रीरामकृष्ण का टहलना उन्हें स्पष्ट दीखता था। उस समय वे श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में, तथा अन्य काम-काज के बारे में कुल निचार कर रहेथे। मयुरवातृ के वहाँ बैठे रहने की ओर श्रीरामङ्ग्ण का ध्यान विछकुल नहीं था।

देखते-देखते अकस्मात् मशुरवावू चौककर खटे हो गये और दीटते हुए जाकर श्रीरामकृष्ण के चरणों में छोटने छंगे। तत्परचात वे उठ और उनके दोनों पैरो को जोर से पकडकर रोने छम । श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मैं बोला - 'तू यह क्या कर रहा है ! त इनना वडा आदमी, रानी का टामाद, तु ही ऐसा करने लगा तो लोग क्या कहेंगे 2 शान्त हो, उठ ।' पर मेरी सुनता कौन है ? बहुत देर के बाद वह कुछ शान्त हुआ और वोळा, 'अद्भत दर्शन हुआ ! वावा ! आप टहलते समय सामने जाते थे तब ऐसा दीखना या कि आप नहीं हैं बरन् साक्षात् जगदम्बा ही सामने जा रही है ! जब आप पीछे छै।टने छगते थे तब आप साक्षात् महादेव ही दीखते थे। पहले में समझा कि मुझे भ्रम हो गया, पर ऑखें म उक्तर देखा तो भी वही दृश्य ! कितनी ही बार आँखों को मल-मलकर देग्रा पर दिखाई दिया वही दश्य!' ऐसा कहकर वह पुन.रोने छगा। मैं बोला, 'मै तो भाई इसे कुछ नहीं समझा।' पर सुने कौन ैं तब तो मुझे डर लगा कि यदि कोई यह बात जाकर रानी से कह दे तो वह क्या समझेगी! उसका निश्चय यही भाव होगा कि मैंने ही इस पर कोई जादू टोना कर दिया है; इसिटिए मेंने उसे पुन बहुत समदाया तब कही जाऊर वह शान्त हुआ। मथुर क्या यों ही इतनी भक्ति और सेता करता था ? माता ने उसे फितनी ही बातें यहाँ दिखाँद और सुनाईं । छोग यह कहते अत्रश्य हैं कि मथुर की जन्मपत्र में लिखा था कि उसके इष्टदेत्र की उस पर इतनी कुपाइष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ धूमेंगे और उसकी रक्षा करेंगे।"

इस समय से मधुरागृत का निस्तास और उनकी भिन्त बहुत रह हो गई, क्योंकि अब उन्हें पूरा निस्चय हो गया कि सर्वप्रथम दर्जन के समय ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा मान हो गया था और इसेर छोगो की टिल्छगी उडाने पर भी जिनके निचित्र आचरण का थोटा बहुत मर्म में समझता था, वे श्रीरामङ्कण यथार्थ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रीरामङ्कण के शरीर के आश्रय से साक्षात् जगदम्बा ही मुझ पर अपना अनुमह करने के छिए आई हैं और मेरी जन्मप्रिका में बताया हुआ भिष्टप सचमुच ठीक उत्तर रहा है।

ययार्थ में मयुरवाबू के बढे भाग्यशाली होने में कोई सशय नहीं हैं। शास्त्रों का वाक्य है कि जब तक शरीर है तब तक भले और बुरे होनो प्रकार के कम मनुष्य द्वारा हुआ ही करेंगे। साधारण मनुष्यों की तो वात ही क्या, मुक्त पुरयों का भी यही हाल है। सावारण मनुष्य अपने अपने कमों का फल आप स्वयं ही भोगते हैं। पर मुक्त पुरयों के शरीर से होने वाल पाप-पुण्यों वा फल कौन भोगे वे स्वय तो उसे भोगते ही नहीं, क्योंकि अभिमान (अहकार) ही सुख दुःख का भोगनेवाल होता है और मुक्त पुरयों का अहवार तो सदा के लिए समूल नष्ट हो जाता है। वर्त साथ साथ उसका फल लगा ही रहता है और मुक्त पुरयों द्वारा भी कमें होते ही रहते है—तन इन फलों को भोगेगा कीन वे यहाँ पर शास्त्राक्ष है कि

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहर साधुक्तया, द्विपत पापकृत्याम् । वे. मृ. ३ अ., ३ पाद २६ सृ. भाष्य ।

" जो बद्ध पुरप उन मुक्त पुरुषों की सेग करते हैं, उन पर प्रीति करते हैं, ने उनके छुम कमों का परू भोगते हैं और जो पुरूष भा. १ रा. टी. ११ उनसे हेप करते हैं वे उनके अद्यम कर्मों का फट भोगते हैं।" साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से जब इस प्रकार का फट मिटता है तो ईरंग्यायतारों की भक्ति-ग्रीति-पूर्ण सेया का कितना फट मिटता होगा इसकी तो सिर्फ करना ही की जा सकती है।

श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरवावृ की भक्ति उत्तरोत्तर अधिक होने लगी और श्रीरामकृष्ण की सब इच्छाएँ नत्काल तृष्त करना तथा उनकी हर तरह से निरन्तर सेपा करना वे अपना परम साभाग्य ममझने छगे। श्रीरामकृष्ण की शारीरिक प्रकृति के अनुसार उन्हें रोज शरवत पिलाना आवश्यक मालुम होने पर उसकी भी व्यास्था उन्होंने कर टी। श्रीराम-कृष्ण के स्त्रास्थ्य विगडने पर उन्हें औपधि देने के हिए उन्होंने वह-कत्ता के प्रसिद्ध वैद्य गगाप्रसाट सेन और डॉक्टर महेन्टलाल सरकार् को नियुक्त कर दिया। श्री जगन्माता को जैसे आभूपण पहिनाने की इच्छा श्रीरामज्ञप्य की होती थी, वैसे ही आभूपण मथुरवावू तत्काट बनवाकर श्री देवी जी को अर्पण कर देते थे। वैष्णप्रतन्त्रोक्त संखीमार की साधना करेत समय श्रीरामकृष्ण को स्तयं अपना स्त्रीवेश बनाने की इच्छा होते ही मथुरवाबू ने उसी समय सब प्रकार के हीरा जवाहिरात जडे हुए अलंकार, बनारसी साडी ओढनी इत्यादि छ। दी। श्रीरामकृष्ण की पानीहाटी का महोत्सन देखने की इच्छा होते ही मधुरवानू ने उनके वहाँ जाने का प्रवन्ध कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें भीड में कहीं चौट न छगे इसलिए साथ मे दो चार सिपाही लेकर बिना किसी को बताये स्वय उनके संरक्षणार्थ वहाँ गये ! इस प्रकार की अद्भत सेना के बुचान्त के साथ साथ वेह्याओं के मेले में जाने से उनके मन में असद्भार उत्पन्न होता हें या नहीं, देवी की अपार सम्पत्ति उनके नाम छिख देने की बात

रिकारने से उन्हें सोभ उत्पन्न होता हैया नहीं ह्यादि रनकी अनेक प्रकार की परीक्षा छेने भी बातें भी हमने श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी है। इससे पता लगता है कि मथुरवाबू का निश्नास धीरे धीरे ही हट दुआ या। सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के रारण जैसे जेसे ने निस्नास की कसौटी पर ठीक उतरने छगे. और, उत्तरोत्तर, अभिक उज्जल स्वयूप धारण करने त्यो वैसे वैमे उनका श्रीरामकृष्ण पर ब्रेम अधिकानिक होता गया। मयुरवाबू ने देखा कि लाखो रूपयों का छोम दिखाने से भी जिनके वैराग्य में लेशमात्र भी कभी नहीं होती, मुन्दर स्त्रियाँ जिनके मन में किंचित् विकार उत्पन्न नहीं कर सकतीं, सासारिक माना-पमान से जिनके मन में कुछ भी अहकार उत्पन्न नहीं होता (कारण कि मनुष्य को भगवान् जानकर पूजा करने से बढकर मान और कौन सा हो सकता है?), जो सब प्रकार के ऐहिक विषयों से सम्पूर्ण उदासीन हे, जो मेरे जीयन के अनेक दोघों को टेखरर भी मुझ पर इतना प्यार करते हैं, अनेक सकटों से मुझे उपारते हैं और सप प्रकार से मेरी जल्याण की कामना करते हें, जे सचमुच में मनुष्य वेपजारी होते हुए भी, 'न तत्र सूर्यो भाति, न चन्द्रतारक, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि' ऐसे दिसी दूरस्य साम्राज्य के निवासी है ।

ण्क और बात वा प्रभान मबुखाबू के अन्त करण पर पडा । यह है, इस अद्भुत चरित्र का मार्चुय । ऐसी अलीकिक ईरगरी शक्ति का इनमें पूर्ण किक्तास होते हुए भी ने स्वय बालक के तालक ही बने थे । ओडा भी अहकार उनमे नहीं था ! ताह रे चमकार ! उनकेअन्त वरण में जो भी भाग उत्पन्न हो उसे पॉच वर्ष के बालक के समान ने सरलना में नह देते थे--लेगमात्र त्रिपान का प्रयत्न नहीं करने थे। जैसेभीतर वैसे वाहर । दूसरे को कदापि कष्ट नहीं देते थे । दूसरे का नुप्रसान होने छापक वे कभी कुछ नहीं कहते थे चाहे उसके कारण स्वय उन्हें कितना भी कष्ट क्यों न हो ।

म्युरवावृ के हल्वर नामके एक पुरोहित थे। श्रीरामकृष्ण पर वावृजी की इतनी भक्ति देलकर उसे ईप्यां होने लगी। वह मन में कहता था, "इस मतुष्य ने जादूरोना करके हमारे वावृजी की वश में कर लिया है। में आज कितने हिनों से अपनाप्रभाग उन पर डालना चाहता हूँ, पर इसके कारण में बुळ कर ही नहीं पाता। तिस पर भी वालक के समान स्वाग वनाता है। यदि इतना सरल है तो भला बताए हमें अपनी वशीकरण त्रिया, पर वैसा नहीं करेगा। मैंने अपनी सारी निवा लगा दी थीर वावृ मेरे वशा में ला ही रहे थे कि न मालूम कहाँ से यह व्याधि आ गई!" इसतरह के निचारों से यह वडा चिन्तित रहता था बीर श्रीरामकृष्ण से इसकी कसर निकालने का मौना हैं रहा था।

उसे यह अस्सर शीव ही मिल गया। मथुरबाबू के जानवाजार के बाढ़े में एक दिन सच्या समय श्रीरामकृष्ण भगनिष्वत्तन में तमय होन्तर अर्धवाह्य दशा में एढ़े में! पास में कोई नहीं था। कुछ समय पश्चात् श्रीरामकृष्ण समावि से उत्तरकर धीरे धीरे सचेत हो रहेथे इतने में ही हत्य्यर पुरोहित सहज ही नहीं आया और श्रीरामकृष्ण को वहाँ अक्तला देखकर उचित अनसर मित्रा जानकर उसे बढ़ा आनन्द हुआ। इधर उदर पास में किसी का नहींना निश्चय जानकर वह श्रीरामकृष्ण के मनीप आया और उनकी पत्नके दशका हुआ बोला, 'क्यों रे भइ! बाबू

को जादू करके वहा में कर लिया है ! बोल न रे ! अब क्यों जुणी साथ ली है ! क्यों रे टोंग करता है ! अधेसमाधि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण वस समय बोल ही नहीं सकते थे । श्रीरामकृष्ण को कुछ न बोलते देखकर उसने गुस्से ही गुस्से में "जा रे ! नहीं बोलता तो मत बोल" ऐसा कहते हुए एक लात मारकर वहीं से अपना मुँह काला किया । मयुरवाबू को मालूम होने से बाहण का कहीं अनिष्ठ न हो जाय, यह सीचकर निर्मामानी श्रीरामकृष्ण ने इसके वारे में ज़रा भी चर्चा नहीं को । पर इसके कुछ दिनों के बाद अन्य कारणों से मयुरवाबू हल्यर पर नाराज हो गये जिससे हल्यर नौकरी से जल्य कर दिया गया । बाद में एक दिन मामूली वार्तों में श्रीरामकृष्ण ने उस दिन का वाता मयुरवाबू कोच वर्ता; उसे सुनकर मयुरवाबू कोच और दुःख से सन्तर्य हो उठ और कहने लगे, " वावा ! यह बात मुन्ने पहिल् मालूम हो जाता नी वह झाहण करनी लीवित न बचता ।"

मधुर का भिनत-विश्वास ज्यों ज्यों बटोन लगा त्यों त्यों वे श्रीरामइण्ण की ही संगत में रहने तथा उनकी अधिकाधिक सेवा करने का उपाय
दुँइने लगे। उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा करने का अवसर मुझे
अधिक मिलेगा यह सोचकर वे बीच बीच में श्रीरामकृष्ण को जानवाजार
के अपने बाड़े में रहने के लिए ले जाने लगे। तीसरे प्रहर में "चलिए
बाबा, वृमने चलें" कहकर उन्हें कलकता के किसी उत्तम स्थान में अपने
साथ वृमने ले जाया करते थे। बावा के भोजन के लिए उन्होंने सीने चांटी
के बर्तन बिपेश रूप से बनवाये थे। उनके लिए सटा उत्तम उत्तम बस्य
खरीद देते थे और इतना होने पर भी कहते थे, "बावा! आप ही तो इस सव
के मालिक हैं! देखिये न, इस सोने की धाली और चांटी की कटोरी में —

आपका भोजन हो जाने के बाद आप उस ओर तो छौटकर देखने भी नहीं। तब मुक्तको हो उन्हें माँज धोकर और पोटकर टीक तरह से स्वताने का प्रत्रध करना पडता है न १ "

लगभग इसी सभय, एक अपन्त मृत्यत्रान बनारसी दुशांटे वी द्रदेशा का वृत्तान्त हमने स्वय श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुना है। मथुरवाबू नें वह दशाला एक हजार रुपये में धरीदा था। इतनी वीमती और सुन्दर वस्तु ने और मिसे दें, यह सीचकर उन्होंने वडे आनन्द से उसे श्रीरामकृष्ण को ममर्पण किया! उस दुशांछ को ओदने से उन्हें बढा आनन्द हुआ, उसभी ओर ने बार बार देखने छंगे और बढ़े आनद से इधर उधर टहरू है लगे। उस दुजाले को पेहर एक को दिखाने लगे और दिखलाते समय कहते, "देखों यह दुशाला मथुर ने १०००) खर्च करके मेरे लिए लादिया है!"पर बस 'एक ठोटे वालक के समान पोटी ही देर में सब आनन्ड चला गया और मन में दूसरे ही निचार आने लगे। "इस दुशाले में निशेष बात क्या है <sup>३</sup> इसमें जन और जरी के सिनाय तो और कुछ नहीं हैं, जिन पचमृतों से सब चीजें तैयार होती हैं उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। गुण यही है कि इससे ठडक से बचत होती है। (योडे निचार के बाद) पर यह काम तो कम्बल से भी होता है। पिर इसमें इतना अधिक क्या है १ और संज वस्तुओं के ममान इससें भी सन्चिदा-नन्द वी प्राप्ति तो नहीं होती, वरन् उछटे इसे ओटने से 'में सर से श्रेष्ट हूँ' इस प्रकार केनल अहकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईईनर से दुर हट जाता है, यह इसका बड़ा भारी दोप है। " ऐसा सोचकर उन्होंने दुशाळे को जमीन पर फेंक दिया और "इसमे सन्चिदानन्द की ब्राप्ति नहीं होती, थृथृ! "-यह कहते हुए उस पर थुनते हुए उसे पैरों से राँद

डाला । इतने से ही सन्तोप न मानकर उसे वे जलान का प्रयत्न कर रहे थे, पर इतने ही में वहाँ कोई आ गया और श्रीरामकृष्ण के हाथ से उसने उस दुझाले को लुडा त्रिया । मधुरवाबू को यह वृत्तान्त विदित होने पर वे वोले, " वाबा ने ठीक किया !! "

मधुरवाबू श्रीरामङ्ख्य को अनेक प्रकार के सुखभोग और आराम में रहने का प्रयत्न करते ये तथापि श्रीरामकृष्ण का मन कितने ऊँचे विचारों में मग्न रहता था, यह ऊपर की घटना से स्पष्ट दीखता है। मभुरवावू की पत्नी भी उन्हें साक्षात ईश्वर समझती थीं। मथुर और • उनकी स्त्री दोनों श्रीरामकृष्ण से कोई वात नहीं छिपाते थे। वे दोनो महते थे, "बाबा कोई मनुष्य नहीं हैं । उनसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं । उन्हें सब बात माळूम हो जाती है । मन की बात भी वे जान छेते है।" और वे दोनों सिर्फ ऐसा वहा ही नहीं करते ये वरन् श्रीरामकृष्ण के साथ उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का था। वे अपना खान-पान, उठना-बैठना, सभी व्यवहार उनको साथ लेकर ही करते थे। इतना ही नहीं, उनका शयन भी कई दिनों तक एक ही स्थान में होता था।वावा को किसी समय भी वाडे के किसी भी भाग में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। ऐसी स्वतंत्रता न देने से छाभ ही क्या था ? कहाँ क्या हो रहा है, यह सत्र बावा को मालूम हो जाने का उन्हें कई बार निश्चय हो चुका था। इसके अतिरिक्त पुरुप को स्त्रियों में शामिल नहीं होने देने का मुख्य कारण हैं मानसिक त्रिकार। परन्तु इस सम्बन्ध में तो वात्रा को घर के किसी एक सगमरमर के पुतले के समान ही समज्ञना चाहिए। किसी अपरिचित पुरुष को देखकर स्त्रियों के मन मे जिस प्रकार छउजा और सकोच उत्पन्न होता है वैसा भाग मधुरवाबू के यहाँ किसी स्त्री के भन में श्रीरामकृष्ण

## श्रीरामऋष्णळीळामृत

को देखकर नहीं होता था। उन्हें वे उनमें से ही एक या कोई पाँच वर्ष के छोटे वालक के समान प्रतीत होते थे। सखीमान से साधना करते समय वे स्त्रीवेप धारण करके इन स्त्रियों में मिळ जाते ये। दुर्गा-यूजाके

सुरय इन स्त्रियों के साथ वे श्रीजगदम्बा पर चॅबर डुळाया करते थे।

किसी स्त्री का पति आ जाए, तो ठाटबाट सजाकर पति के साथ बोटने की रीति आदि सिखाकर उसे पति के शयनमन्दिर में पहुँचाकर वे वापस अति थे—इत्यादि अनेक वार्ते स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुन्तर

इन सब स्त्रियों का इस कामगन्धहीन अद्भुत पुरुष श्रीरामकृष्ण से कैसा ं अपूर्व मक्ति-विश्वास का सम्बन्ध था, यह सोचकर मन आश्चर्यचिक्ति हो जाता है और हृदय से यही निकलता है कि उनकी मक्ति, उनकी विस्वास और उनकी निःसंकोच वृत्ति के आचरण को धन्य है।

## १६-श्रीरामकृष्ण और मथुरवावृ

इस वर्ष मथुरवाव ने घर हुर्गायुना का उत्सन वडे ठाटवाट से होने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों से बाबा उन्हींने घर में थे और उत्सव की समाप्त नन वहीं रहने वाले थे। जैसे अपनी माता के पास छोटा वालक निर्मय होन्नर खेलता है, अनेक प्रकार के उपटव करता है, हठ करता है, मचलता है और विनोद करता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था और आचरण निरन्तर मानावेश में मग्न रहने वाले वाबाजी का था। भास होता था नि मानो आजकल साक्षात् देवी की मूर्ति भी जागृत हो गई है! सारे घर के वातानरण में भी मानो पनित्रना और प्रसन्नता छा गई थी!

मथुरवावू की मिन्त राजसी थी। उन्होंने अपने बाडे को सजाया था। देवी की मूर्ति का अति जिन्त्र रीति से श्रृंगार किया था। पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि धूनाद्रव्यों की भरमार थी। रातदिन मंगलवाध बजते रहते थे; पूजा के किसी भी बाह्य उपचार में उन्होंने थोड़ी भी न्यूनता नहीं पड़ने दी। सभी प्रकार की व्यवस्था करने में व्यव्र होने के कारण मथुरवावू और उनकी पत्नी दोनों की एक क्षण भर भी फुरस्तत नहीं मिनती थी।

संन्या हो गई है। अब बोड़े ही समय में आरती होने वाली है। आज सखीभान में रहने के कारण बावा अपना पुरुप होना बिल्कुल भूल गमें थे। उनकी बोल-चाल और अन्य सन्न व्यनहार नित्कुल रित्रयों के समान दीखते थे। मानो ने जन्म-जन्मान्तर से श्री जगदम्बा की दासी या सखी ही रहे हो ! मानो जगदम्वा ही उनके प्राण, वही उनका मन, नहीं उनका सर्वस्त्र हो और उन्हों की सेना के लिए ही मानो उनका जन्म और उनका जीवन हो ! उनके मुखमण्डल पर भावावेश से अपूर्व तेज इलक रहा था। उन्होने स्त्रीनेश धारण किया था—कौन कह सकता था कि वे पुरुष हैं 2 श्रीरामकृष्ण का स्वरूप उस समय इतना सुन्दर था कि मानो सौन्दर्य भीतर न समाकर अगो के बाहर पूरकर े निकल रहा हो। मान के आनेश में शरीर का रग और भी उजवल हो गया था। शरीर में से एक प्रकार की दिव्य व्योति बाहर फैठ रही थी। यह रूप जिसकी दृष्टि में पड जाता था उसकी दृष्टि वहीं अटक जाती भी और उसे ऐसी इच्छा होती थी कि वही रूप देखता रहे! श्री मातानी (श्रीरामकृष्ण की धर्मपानी ) वहा करती थीं कि " उस समय उनरे शरीर में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा रहता था उसका रम और उनके अग का रंग जिल्कुल एक हो जाता था।" श्रीरामकृष्ण स्वय कहते थे, " उस समय तो ऐसा रूप था कि छोग देखते ही रह जाते थे ! वक्ष स्थल और मुख सदा लाल रहता था और शरीर से एफ प्रवार की ज्योति बाहर निकला करती था। देखने के लिए लोगों की लगातार भीट होने छगी, इसकारण एक बडी चादर से सब शरीर को टाँककर रखने लगा और माता से कहने लगा-'माँ ! यह अपना बाहर का रूप ले जाओ और मुझे भीतर का रूप दो। ' अपने शरीर पर हाब फेतते हुए मैं कहता था, 'भीतर जा, भीतर जा।' बाद में बहुत दिनों के परचात् यह बाह्यरूप मिठन हो गया।"

रूप की चर्चा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल की ही एक बात स्मरण हो आती है। उन दिनो श्रीरामकृष्ण प्रतिपर्द वर्षाजाल में २-४ मासअपनी जन्मभूमि जामारपुकुर मे जाजर रहते थे । वहाँ रहते हुए ने कभी कभी हरय के ग्राम शिकड को भी जाते थे। उनकी सम्रराल के जयरामवाटी ग्राम पर से शिकड का रास्ता होने के कारण जयरामगरी के छोग भी उन्हें २-३ दिन आप्रह से रोक रखने थे। श्रीरामकृष्ण का भाँजा हृदय उनकी सेता के लिए निरन्तर उनके साय ही रहता था। कामारपुकुर में रहते समय उनके दर्शन के छिए और उनके मुख से चार शब्द सुनने के लिए प्रात काल से सन्व्यापर्यन्त छोगों का छगातार ताता छगा रहता था । क्त्रियाँ मंत्रेरे जस्दी जस्दी अपने घर का सप्र काम निषटाकर स्नान के लिए और हलदारपुकुर से पानी छाने के छिए घडा छेतर जब निकलती थी तो प्रथम श्रीराम-कृष्ण के घर जाती थीं। वहाँ उनके दर्शन पाकर धण्टा-आध धण्टा बातचीत करने के बाट फिर पानी छेने जाती थी। इतने में ही रात को जिसके यहाँ पक्तान बना होता था, वहाँ की स्त्रियाँ श्रीरामकृष्ण के छिए उनमें से अलग निकाला हुआ अप्रभाग ले आती थीं। ये स्त्रियाँ संदेश होते होते अपने यहाँ आने छग जाती हैं, यह देखकर निनोदप्रिय श्रीरामकृष्ण भभी कभी उनकी ठट्टा उरते थे। वे वहा करते थे, " नृन्दानन में जब श्रीकृष्ण ये तन उनसे गोपियों का अनेक प्रकार से और अनेक समय मिछन होता था। यमुना का पानी छाने के हिए जाते जाते गोष्ट मिलन, सन्व्या समय श्रीकृष्णचन्द्र के गाय चराकर छौटते समय गोधूछि मिछन, तदनन्तर रात को रास मिलन दुवादि कई फिद्रन होते. थे.। स्या वैसा ही यह एक, तुम्हारा, स्नान-मिरन है देतियों ? "

श्रीरामकृष्ण की बार्ते सुनकर वे हँसती हँसती छोटपोट हो जाती थीं। जब हित्रयाँ अपने अपने घर रसोई बनाने चछी जाती धी नव पुरुमों का जमाव हो जाता था और उनका बार्ताछाप होने छमना था। तीसरे प्रहर हित्रयाँ निर इकट्टी हो जाती थीं और सन्त्या समय कोई कोई पुरुप भी आ जाते थे—यही टैनिक कार्यक्रम था।

एक दिन श्रीरामकृष्ण शिकड जाने वाले थे। जाने की सम तैयारी हो जुनी थी। सहा सर्वकाल भारसमापि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण का हारीर छोटे वालक के समान अत्यन्त कोमल और इकुमार हो गया था। योडी भी दूर जाने के लिए उन्हें माडी या पालकी की आरस्यकता होती थी। आज के लिए भी पालकी की व्यवस्था की गई। इदय उनके साथ जाने वाला था ही। श्रीरामकृष्ण लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। हाथ में स्वर्ण का इष्ट कानच धारण किये हुए थे। दोपहर का भोजन करके सुँह में पान दवाये हुए पालकी में बैटते समय चारों ओर स्त्री-पुरुषों की बडी भीड लगी हुई उन्हें दिखाई दी। भीड देखकर उन्हें आस्वर्य हुआ और वे हृज्य से बोले, "हर्य, आज यह इतनी भीड किसलिए हो गई है रे!"

हृदय—"और फिसलिए श्आप आज गाँउ जा रहे हैं और कुछ दिनों तक आपका दर्शन नहीं मिलेगा, इस कारण आपको देखने के लिए इतनी भीड हो गई है।"

श्रीरामकृष्ण—" मुझे तो ये सब छोग प्रतिदिन देखते हैं, फिर आज ही ऐसी नर्यानता कौनसी है <sup>2</sup> " हृदय—" आपने आज छाल रेहामी नस्त्र पहना है और पान ग्याने से आपना सुँह कुछ रग गया है, न्सीसे आपना रूप बहुत सुन्दर जियता है—और क्या है <sup>2</sup> इसी कारण लोग जमा हो गये हैं। '

अपने सुन्दर रूप से इन सब छोगो के आकृष्ट होकर आने वी वात सनते ही श्रीरामकृष्ण के मन को धक्का छगा। वे सोचने लगे, "हाय! हाय! इस क्षणभगुर वाह्य सौन्दर्य की ओर ही सन का ध्यान है। अन्तरात्मा की ओर कोई नहीं देखता।" पहिले से ही रूप के सम्बन्ध में उनका उदासीन भाग्या,आज तो वह भाव सहस्रगुना बट गया। वे बोले, "क्या ? य किस्चत् एक मनुष्य को देखने के लिए इतनी भीड है र तो क्या में जहाँ जाऊँगा वहीं ऐसी भीड होगी र जा, आज म कही नहीं जाता।" यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपनी कोठरी में जाकर दुःख से एक बोने में चुप बैठ गये। इसलिए उस दिन ने शिऊड नही गए। हृदय तथा अन्य छोगों ने उन्हें बहुत समदाया, पर सत्र व्यर्थ हुआ। वन्य है इस अठौकिक पुरुष को ! अपने गरीर के सम्बन्ध मे ऐसी तुच्छ देहबुद्धि । इसके निपरीत हम लोगों की और देखे। । 'रूप' 'न्द्रप' करते करते पागछ हो गये हें। शरीर सौन्दर्य भछे ही न हो पर चरमा, रिस्टमॉच, नेकटाई, कॉलर, हेअरकट आदि चीजो से सुन्दर वनने के लिए हम कितना कष्ट उठाना पडता है ! अस्त-

अप्र जगदम्बा की आरती शुरू होने का समय हो गया, परन्तु श्रीरामष्ट्रण्य के सखीनात्र के उपशम होने के चित्र निरुक्तल नहीं दीए रहें थे। उनको वहाँ बैसे हो ठोडनर शय लोगों को आरती के लिए ले चलना जगदम्बा दासी को टीफ नहीं जैंचता था। वह जानती थी फि आस्ती भी गूँज जान में पडते ही ये एकतम उठकर उसी ओर दौट पड़ेंगे। इसके सिवाय भाजनस्था में तो उन्हें देह भान भी नहीं रहता, यह भी उसे मालूम था। ऐसी ही अवस्था में ने एक बार आग में गिर पड़े थे, पर उसरी उन्हें सिन्ता नहीं हुई। उन वारों को आराम होने में बाफी समय लगा था। अभी भी कुठ ऐसा ही हो जाय तो १ ऐसे अने जो जिचार मन में आने के कारण उसे कुछ नहीं सुझता था। इतने में ही एकाएक उसे एक बात मृक्ष पड़ी और तुरन्त ही उसने अपने अगरे के अमूल्य गहने निकालकर औरामहच्या के द्वारीर में पहिनाते हुए उनके कान के पास लगातार कहने लगी, "बाजा, चलिये न! अब आरती शुरू होगी, देवी पर आप सैंकर दुलांगी न १ "

भ'तानेश में श्रीरामहण्या कितने ही बायसहाशून्य हो गये हों या जिस नृति के प्यान से अपना जिस भान के आश्रय मे उनका मन समाधिस्य हो जाता हो अपना उस मृति को छोड समस्त जगत् और नार्ने में इनना मन कितनी हो दूर चला गया हो, पर सदा यही देखने में आया है कि उस मृति का नाम या उस भान के अनुकूल किसी बात का उच्चा-रण उनके कानों के पास बारम्बार करने से उननी समाधि उतर जाती थी ! पानञ्जलि योगमृतों में उल्लेख है कि एकाप्र मन का यही गुण वर्ष है । जिस किसी को दैनयोग से चित्त को एकाप्र करना योडा नहुन सन्न गया है उसका भी यही अनुभन्न होगा।

जगरम्बा दासी की तुम्ति मफल हुई । श्रीरामकृष्ण को ब्रमण देहमान हो आया । ने आनन्द्र से उसके साथ देवी की आरती के छिए चलें । उनके पहाँ पहुँचते ही आग्नी भी शुद्ध हो गई । श्रीरामकृष्ण देनी पर चंनर हुलाने खगे। दालान की एक ओर मधुर आदि पुरुन-ममाज आरती देखता था। मधुरवान का प्यान स्त्री-मडली भी ओर जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ भोई एक नई स्त्री देनी पर चँनर हुलाती हुई दिखिई दी। उन्हें मालूम पढ़ा कि उनन्की स्त्री भी पहिचान-नाली ही कोई दूसरी स्त्री होगी।

आरती समान्त हुई। श्रीरामकृष्ण ने अपना स्त्रीरेप उतारकर पुरस्वेप धारण किया और बाहर दूसरे छोगों के साथ बाते करने गैठ गये। कुछ समय बाद जर मथुर क्सिंस काम से भीतर गये तब अपनी पत्नी में बोछे, "वहाँ आरती के समय तुम्हरे साथ बह औन स्त्री खडी थी।" जगदम्बा दासी ने हुँसकर उत्तर दिया, "आपने नहीं पहिचाना। दे तो बाबा थे!" यह कहकर उसने उम दिन का सारा हाछ कह मुनाया। मथुर चिक्त होकर कहने एगे, "सामान्य बातों में उन्होंने समझने नहीं दिया तो उन्हें कीन जान सकता है। यही देखो, मैं चौबीसों घण्ट उनके माप रहकर भी आज उन्हें नहीं पहिचान सकता।"

सप्नमी, अप्टमी और नमी बढ़े आनन्द से बीर्ता ! आज निजया-द्रशमी थी। पुरोित जन्दी जल्दी चूजा निपटान को, क्योंकि निसर्जन के पूर्व बहुत सी मिनिया बाकी थां और बाद में स्थ्यासमय निसर्जन होना था। सब को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि देवी के घर चले जाने पर हमारे घर के आनन्द का बाजार उन्बढ़ जायगा।

यह प्रात मशुरप्रापू के व्यान में अभी तक नहीं आह थी। वे अपने री आलन्द में मरू के \ इन्हेंल के पुरेशिंहर, को सन्देश, आपा फि. " अप प्रिसर्जन होने के पिटिलें देवी को आकर प्रणाम कर ले।" पहिले तो यह वात उनके सिर में ही न बुझी। वहुत समय के बाद उन्हें आज विजया-दशमी होने की याद आई। याद आते ही उनके हुउय को एक धक्ता लगा। "क्या, आज माता का क्रिस्तेन करना है? क्यों मळा र माता की और बाबा की कृपा से मुझे तो किसी बात की कमी नहीं है, तब माता का क्रिस्तेन क्यों किया जाय र "ऐसा सोचेत सीचेत वे चुनचाप बैठ गये। इधर समय होने लगा। पुरोहित ने पुनः समाचार भेजा कि "एक बार आकर प्रणाम कर छे।" उसी आदमी के द्वारा मथुखाबू ने कहळा मेजा कि "माता का क्रिस्तेन नहीं किया जायगा! नी दिनों तक जैसी चूजा हुई, बैसी ही चूजा आगे भी चलेगी। सुझे बिना बताये कोई क्रिस्तेन करेगा तो वह जाने। मुझे वह कार्ये कडापि पसन्द नहीं होगा।" यह विचित्र सन्देश सुनकर सभी लोग स्तन्ध हो गये।

मयुखावू जिन लोगों का मान करते थे उन समों ने उन्हें सम-क्षाया, पर सन निष्फल हुआ । मयुखावू अपने ही निचारों में महत रहे। उन्होंने उन सभों से यही कह दिया कि "में माता का निसर्जन नहीं करता ! में उनकी नित्य पूजा करूँगा । माता की कृश से मुझे उनकी नित्यकुंजा करने का सामर्थ्य प्राप्त है, तो में निसर्जन क्यो करूँ ? " सभी हार मान गये । पर आंग उपाय क्या है ! ऐसा करने से कैरेत चल सकता है मयुखावू का हठी स्त्रभान सब को अच्छी तरह मालूम था। उनकी सम्मिति के विरुद्ध निसर्जन करना सम्भव नहीं था। अब अन्तिम प्रयत्य के हिल्य जारम्बा दांसी बाबा के पास गई और अपने पित की समज्ञाने के लिए उनसे निनती की, क्योंकि उसे सकट से छुडाने के लिए आज के दिस्यल दूपरा कोई नहीं था। श्रीरामकृष्ण ने जाकर देखा तो मथुरवावू का मुख गम्भीर और आरक्त हो गया था। आँखें भी छाछ छाछ थाँ। वे किसी गहन विचार में मग्न दिखाई देते थे और मस्तक नीचा किए हुए अपने बैठक में टहल रहे थे। वात्रा को देखने ही मथुरे उनके पास आये और बोले, "बावा! चाह कुछ भी हो, में अपने जीवित रहते माता का विसर्जन नहीं करूँगा। मैंने अभी ही बता दिया है कि माता की नित्यपूजा होगी। माता को छोड़कर में कैसे रह सकता हूँ ? " श्रीरामकृष्ण उत्तकी छाती पर हाम फेरफर घोले, "ओ:! इसीका तुम्हें डर हैं ! तुम्हें माता को छोड़कर रहने के लिए कौन कहता है ! और यदि तुमन विसर्जन भी कर दिया तो वह कहाँ जाएगी? कहीं माता मी पुत्र को छोड़कर रहा करती है! और शित दिन माता ने तुम्हार टालान में पूजा ग्रहण की, पर आज ने उससे भी अधिक समीप रहकर — प्रत्यक्ष तुम्हारे हटय में बैठकर — माता तुम्हारी पूजा ग्रहण करती जाएगी —तब तो ठीक है न !"

श्रीरामछण्य के अडूत स्पर्श और मापण से मधुरवायू को धीरे-धीरे देहमान हुआ। इस प्रकार स्वस्य होने के पूर्व उन्हें कोई दर्शन आदि हुआ या नहीं यह नहीं कह सकते। परन्तु मालूम होता है कि हुआ होगा। ऐमा भी टीखता है कि हृदय में माता का आविभीन हो जोने के कारण बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा का आग्रह आप ही आप दूर हो गया। बोड़ ही समय में प्रतिमा का यथानियि निसर्जन हुआ।

श्रीरामकृष्ण की दिन्य संगत में निरन्तर रहते हुए उनकी माधसमाधि के असीम आनन्द को देखकर संसारी मयुरवाबू को भी एक बार यह इच्छा हुई कि देखे, यह है क्या बात। एक बार इसका अनुभन देना ही चाहिए। मा. १ रा. दी- १२ उनकी स्ट घारणा थी कि "वाबा के मन में बात ला देने से वे चाहे जैसा कर सकते हैं।" सचमुच ही जिन जिन को उनकी सगित वा लाभ हुआ उन सभी की यही रह घारणा रहा करती थी। मधुखाई के मन में यह बात अते ही उन्होंने श्रीरामंकृष्ण के पास हठ पकड़ा कि "बाबा, तुम मुझे भावसमाधि लगा दो।" ऐसे प्रसमों पर श्रीरामंकृष्ण का उत्तर निश्चित रहता था। उन्होंने कहा, "अरे बावा! ऐसी जल्दी करने से कैसे बनेगा? समय आने पर सब कुछ हो जायगा। क्या बीज मोते ही वृक्ष होकर उसका फल खाने को मिल जाता है? क्यों कार्ट! तेरा सम कुछ ठीक है, प्रपच और परमाधे दोनों हो चल रहे हैं। इसमाधि में रहने लगेगा, तो फिर तेरा प्रपच कैसे चलेगा! यदि तू समाधि में हो रहने लगेगा, तो तिर तेरा प्रपच मे नहीं लग सकेगा। तो पिर तेरी सब सम्पत्ति की क्या टका होगी? इसके लिए तूने क्या सोचा है? "

पर उस दिन यह सब कौन सुनता है! मधुरबायू ने तो हठ है।
पकड िया था। श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दॉन को निफल होते देखकर
दूसरा दॉन डाला। वे बोले, "मकतों की इच्छा क्या ईरनर का ऐइन्यें
देखने की होती हैं! उन्हें तो प्रत्यक्ष सेना करने की इच्छा रहा करनी
है। देखने और सुनने से तो ईरनर के ऐरन्ये-झान से भय उत्पन्न होता
है जिससे प्रेम में कभी हो जाती है। सुनी—श्रीकृष्ण जी के मधुरा चले
जाने बाद गोपियाँ विरह से व्याकुल हो उठीं। श्रीकृष्ण ने उद्धव को
गोपियाँ के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव ये बढ़े झानी। उन्हें
कृत्वानन का वास्तन्यभाव समझ में नहीं आता था। श्रीकृष्णजी ने
उनकी इसी वास्तव्यभाव सो समझने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए
केना सार उद्धव कृत्वानन के जास्तव्यभाव से समझने और श्रिक्षा प्राप्त करने के लिए

इस प्रकार 'कृष्प' 'कृष्ण' क्यों कर रही हो १ कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगनान् हैं और सर्कवापी हैं, यह बात तो तुम्हें मालूम है न ? तो फिर वे मयुरा में हैं और वृन्दापन में नहीं हैं, ऐसा क्यों समज्जती हो ? अतएप इस तरह हताज न होकर आँखें मूँदकर घ्यान करो तो तुम्हें दीख पडेगा कि तुम्हारे हृदय मे ही साक्षात् नवनीरदस्याम मुरलीधर बनमाली सर्वेहा त्रिराजमान हैं।'—आदि आदि।यह सुनकर गोपियाँ कहने छगीं, 'उद्भव, तुम कृष्ण के सखा और ज्ञानी होकर हमें यह क्या सिखा रहे हो ? हमने क्या उसे व्यान और जप-तप करके देखा है 2 अरे ! हमने जिसे साक्षात् देखा, जिसको खिलाया पिलाया, जिसके साथ कीडा की और जिसका श्रुगार फिया, उसफा क्या अब ध्यान करें <sup>2</sup> यह ध्यान और जप तप अप हमसे नहीं बन सकता। अरे ! जिस मन के द्वारा ध्यान इत्यादि करने को कह रहे हो उस मन की मालिक यदि हम होतीं तो अलग बात थी। वह मन तो श्रीकृष्णचन्द्र जी के पाइपद्मों में कभी का समर्थित हो चुका हैं। हमारा वहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी शेप रह गया है 2 ? यह सब सुनकर उद्धा स्तम्भित हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि गोपियों का कृष्ण प्रेम क्या है और उसका कितना गम्भीर स्वरूप है। उन गोपियों को गुरु मानकर उद्धा ने उन्हें प्रणाम किया और मधुरानगरी की राह ही। इसी पर से ज्ञात होता है कि जो सच्चा भक्त है वह क्या भगवान् का ऐरार्य देखना चाहता है ? उनकी सेरा में ही उसे परमा-नन्द प्राप्त है। देखने सुनने में उसका इतना ध्यान नहीं रहता. क्योंिफ उससे उसके भाग की हानि होती है। "

इस पर भी जब मधुरवाबू से पिण्ड नहीं छूटा तब उन्होंने एक नई युक्ति निकाली। ने बोले, "में तो भाई और अधिक नहीं समझता। माता से कहकर देखता हूँ, फिर उसको जो उचित दिखेगा वैसा वह करेगी।"

इस सगद के कुट दिनो बाद मयुरबाबू को अफरमात् भाग समावि प्राप्त हो गई। श्रीरामकृष्ण कहते थे, " मुझे बुळाने भेजा। मैं जाऊर देखता हूँ तो वह ऐसा दिखा मानी मनुष्य ही न हो ! आँखें ठाल थीं और उनमें से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। ईश्तर की त्रातें करते करते और रोते रोते वह भीग गया था। उसका वक्ष स्थल थर-थर कॉप रहा था। मुझे देखते ही मेरे पैरो को जोर से पऋडकर छाती से लगा लिया और कहने लगा, 'बाबा ! वडा घात हुआ। आज तीन दिन से यह अवस्था है ! प्रयत्न करने पर भी ससार की ओर मन नहीं लगता । सत्र गोलमाल हो गया है । तुम्हारा भात्र तुम्हीं को फले। मुझसे तो यह सहन नहीं होता। 'मैंने कहा, 'क्यों भाई' अन कैसे ? तूने ही तो कहा था कि मुझे भान चाहिए।' तब उसने कहा. 'मैंने कहा था जरूर और मैं आनन्द मे भी हूँ। पर उस आनन्द का क्या करना है ? इधर सब नाश हो रहा है न ? बाबा ! मुझे यह भार नहीं चाहिए, अपना भार आप ही बाएस छे जाइये। तत्र तो मुझे हँसी आई और मैंने कहा, 'तुझको तो मैंने यह बात पहिले ही बतला दी थी। ' उसने कहा, 'बाजा ! हाँ, सब सच है. पर उस समय ऐसा किसे मालूम था कि यह किसी मृत के समान सिर पर समार हो जायगा,और जैसा नचाएमा वैसा चौबीसो बण्टे नाचना पढेगा ' अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नहीं बनता।' तर्दुः परान्त उसरी छाती पर कुछ देर हाथ फेरने से उसका वह भाव शान्त हुआ।"

मयुरवावृ का श्रीरामकृष्ण के साथ कैसा अनोखा तथा मनुर मम्बन्य या। माधनाकाल में उनको किमी यस्तु की आवश्यकता होने पर उनके यह कहते ही कि "मुझे अमुक उस्तु चाहिए" मगुरवावृ बह बस्तु उनके पास तुरन्त हाजिर कर देते थे। समाधिकाल मे अथना और किसी समय उन्हें जो दर्शन होते थे यामन मे जो भाग उत्पन्न होते थे उन सन की चर्चा वे प्रथम मधुरवान से तिया करते थे और 'यह ऐसा क्यों हुआ ' इस सम्बन्ध में तुम्हारी क्या राय है ² ' इस प्रकार उनसे पूउते थे। उसकी सम्पत्ति का सद्-च्यय कैसे होगा, देवता की सम्पत्ति देवन्सेवा और साव सन्तो की ही मेना में लगकर मधुरवाबू को उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो – इन वातो की ओर वे सदा ध्यान रखते थे । पुण्यवती रानी रासमणि और मथुर-वात्र के स्मर्गनास होने पर कुछ दिनों तक हम श्रीरामकृष्ण के आश्रय में आप, तब तक भी बीच-बीच में उनका इस निषय की ओर ध्यान पाया जाता था ।

मधुत्वाचू के समय से ऐसा प्रबन्त था कि श्री कार्टी माता और राधा गोनिन्द जी के प्रसाद में से एक बड़ी थाटी भर प्रसाद और एक बाटी भर फट मिटाई आदि प्रतिदिन श्रीरामकृष्ण के कमरे में उनके स्थत के लिए तथा अन्य मक्तगण जो उनके पास जायेँ उन्हें बॉटने के लिए भेजा जाता था। किसी दिन विशेष नैतेष चढता तब उसका भी कुट अश इनके पास आता था

फलहारिणी पूजा के दिन देवालय मे बडा उत्सन होता था। एक समय उस उत्सन के दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए स्वामी योगानन्ट आर्टि बहुत से भक्तगण आये हुए थे। आज श्रीरामहृष्ण बड़े आनन्द में थे। बीच-बीच में उन्हें भागवेश होता था और कभी-कभी पाँच वर्ष के बाल्फ के समान बड़े आनन्द से माता का नाम-समरण करते हुए वे नाचेत थे। जगन्माता की पूजा समाप्त होते होते रात व्यतीत हो गई और योटासा निश्राम छेते छेत भोर हो गया।

आज प्रात काल आठ नौ बज जोन पर भी **उन**के यहाँ पूर्व प्रबन्ध के अनुसार देवी के प्रसाद की थालियाँ नहीं आई; कालीक्र के पुजारी (अपने भतीजे रामळाळ) को उन्होंने पुकारा और इसका कारण पूछा, पर उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा, "सारा प्रसाद दफ्तर में खजाञ्ची बाबू के पास भेज दिया गया है और वे नित्य के समान प्रत्येक को भेज भी रहे हैं, आप ही के यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया कौन जाने ?" समछाछ का कथन सुनकर उन्हें और भी चिन्ता होने छगी। "दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया" यही बात वे हर एक से पूजने छंगे । और भी कुछ समय बीत गया तो भी प्रसाट के आने के कुछ चिह्न न दिखे तब स्वयं श्रीरामकृष्ण उठे और ज्ता पहनकर खजाञ्ची वाबू के पास गये और उससे बोले. "बाबू जी (अपने कमरे की ओर इशारा करके ), उस घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्यों नहीं भिजनाया है निस्मरण तो नहीं हो गया र आज इतने दिनों से प्रसाद भेजने की प्रया है और यदि अब पिस्मरण होकर इस प्रकार बन्द हो जाय तो वडा अन्याय होगा।" खजाञ्ची बाबू कुछ तिस्मित होकर बोळे, "हें ! अभी तक आएके पास प्रसाद नहीं आया ? सचमुच अन्याय की वात हुई। मैं अभी भेज देता हूँ।"

योगानन्द उस समय छोटे थे । उच्च सार्रण चौधरी के कुछ में जन्म टेने के कारण उन्हें बडा अभिमान था। पुजारी, खजाञ्ची, नौकर आदि छोगो को वे तुच्छ मानते थे। वे कुछ ही दिनों से श्रीरामकृष्ण के पास आने लगे थे, परन्तु इन लोगों से बोलने में उन्हें अपना अपमान मालूम होता या । अतः जब प्रसाद की थालियाँ नहीं आईं और श्रीरामकृष्ण ने इसकी पूछ-ताछ की तब उन्होंने कह दिया कि "महाराज, अरे न आईं तो न सही। उसमें कौनसी वडी बात है ? आप तो उसमें से कुछ छूते तक नहीं, तब इतनी पूछ-ताछ किस लिए ? " योडे ही समय बाद जब श्रीरामकृष्ण खजाञ्ची के पास स्त्रयं पूछने गए तब योगानन्द मन में कहन लगे, "आज ये ऐसे साधारण फल-मूल मिष्टान आदि के लिए इतनी चिन्ता में न जाने क्यो पड गये ? जिनके मन की शान्ति किसी भी अनसर में विचलित नहीं होती, उन्होंने आज यह क्या मचाया है ? " पर बहुत निचार करने पर भी जब इसका कारण ध्यान में नहीं आया तब उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला कि " श्रीरामकृष्ण हों या और कोई हों, सभी अपनी प्रमृत्ति के अनुसार चलते हैं यही मालूम होता है। इनका जन्म पुजारी ब्राह्मण के घर में हुआ है तब उस पैशे का कुछ न कुछ असर तो इनमें आना ही चाहिये; नहीं तो बड़े-बड़े संफट के समय की शान्त वृत्ति कहाँ और इस यस्किचित् बात के लिए इतनी दौड-धृप कहाँ ? क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो स्वय तो प्रसाद का एक टुकडा भी नहीं खाते; तो भी उसके लिए इतनी खटपट करते फिर रहे हैं। यह वंशानुगत संस्पार के शतिरक्त और क्या हो सकता है ? "

इस प्रकार योगानन्द मन में विचार कर रहे थे, इतने में ी

श्रीरामकृष्ण वहाँ आये और उसकी ओर देखकर बोले, "समफ्ने नहीं ! साधु-सन्त, देनी-देवता की टीक-टीक सेवा होती रहे इसी उद्देश्य से रानी रासमणि ने इतनी सम्पत्ति रूव छोडी हैं। इस कमरे में जो प्रसाद आता है वह सब भक्तवाण ही ग्वाने हैं। ईरसदर्शन को लिए उत्पुक्त लोग ही इस प्रसाद को पाते हैं। इससे ही रानो की सम्पत्ति उचित कार्य में ज्याकर उसका दान मार्थक होता है। पर देवालय के अभ्य आक्षण जो प्रसाद ले जाते हैं उसका उचित उपयोग नहीं होता। उसे विचक्त वे पैसा बनाने हैं। किसी-दिसी ने तो वेश्या रूव ली है और उसे वह प्रसाद ले जातर खिठाते हैं। यही रोजगार चलता है। इसलिए वैतान होने पाते और रानी का दान अवत. सार्थक होने इसी उद्देश से मैं यह क्षमड़ा कर रहा हूँ।" श्रीरामकृष्ण की हटवडी का यह अर्थ सनकर योगानन्द चिकत हो गये और उन्हें अपने निचारों पर लजा हुई।

श्रीरामगुल्य का मधुरवाबू से सचमुच कैसा अद्भुत सम्बन्ध था। मधुरवाबू का भक्त-निस्नास वहते बहते अन्त में उन्हें बावा प्राण से भी प्रिय मालूम पढ़ने छो। इसजा मुख्य कारण केवल उनका वावा के प्रति अहेतु के प्रेम और उनकी छोटे वालक के समान अरस्या ही थी। सासारिक सब निपयों से पूरे अनिम्ब छोटे वालक पर किसे प्रम नहीं होता! वह यदि पास हो नो बिल्ते बल्ते या उपद्रव करते करते उसे कहीं कोई किसी प्रजार चीट न लग जाय, इस बात की सामधानी यथाशुक्ति कीन नहीं करता और श्रीरामगुल्य के वालभान में ज्ञाना या टींग लेश माल था ही नहीं। इस मान में रहते हुए सचमुच ऐसा मालूम होता था कि वे एक बालक के समान आमस्या करने में असमर्थ हैं। इसलिए तेजस्वी और बुद्धिमान मधुर के मन में सब बातों

में उनमी रक्षा करेन की भारना मा रहना स्वामादिम ही था। अत जैसे एक ओर श्रीरामकृष्ण की देवी दाकिन पर उन्हें अस्पन्त दट विस्मास था वैसे ही दूसरी ओर बाता को एक अनजान बालक समझकर उनमी रक्षा करने के लिए वे सदैव कमर कसकर तैयार रहते थे। सर्मे अरमात और अल्पन्न बालकभात का ऐसा विचित्र मिश्रण बाता में टेन्वकर मेचुर की यह दट भारना ही गई थी कि सभी बातो में ही नहीं, उरन् प्रत्यक्ष टेहरक्षा के कार्य में भी श्रीरामकृष्ण की रक्षा मुझे करनी चाहिए और मानवी बाकित तथा बुद्धि से परे स्क्ष्म पारमाधिक निपय में मेरी रक्षा बाता करेंगे। सर्मेन्न बाबा, मथुर के उपास्य देवता होते हुए भी, बालकमात की सरखता और परान्छिता की मृति बावा को मथुरवाबू समझाया करते थे और यह समझाने की स्रित्त मी श्रीरामकृष्ण के प्रति अपार प्रेम होने के कारण उनमे उरपन हुई थी।

मथुर के साथ बार्त करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण को शौच की इच्छा हुई और वे उठकर चेळ गए। ग्राप्स छौट आने पर उनका चेहरा बहुत चिन्तायुक्त दिखा। श्रीरामकृष्ण बोळ, "अरे! आज कैसी आपित जा गई? कितना वडा कीडा गिरा। इतना वडा कीडा किसी को नहीं गिरता, तव फिर मुझे ही क्या हो गया?" अभी एक क्षण पूर्व मयुरवावू को भिन्न भिन्न आव्यातिक नित्रय समझानेवाळे नावा साधारण क्षुद्र-सी बात के छिए छोटे बाळक के समान चिन्तित होकर मयुर के प्रास समावान के छिए आए ये! उनका कहना सुनते ही मयुर बोळ, " नाह! यह तो बडा अच्छा हुआ बाबा! सभी के जरीर में कामकीट रहता है और वहीं मनुष्य के मन में अनेक छुकितार

उत्पन्न करके उससे कुर्मम कराता है! जगडम्या की कृषा से आपके शरीर से कामशेट गिर पडा। क्या ही अच्छी बात हुई! उसके रिपय में इतनी चिन्ता क्यों होनी चाहिए! " यह सुनकर छोटे बालक के समान उनका समाधान हो गया और वे बोले, " बाह, ठीक कहा. अच्छा हुआ कि मैंने तुन्हें यह बात बता दी।"

प्रसंगाय एक दिन बाबा कहने हमें, "यह देख माता ने मेरी ओर इशारा करके समझाकर कहा कि जो तेरे अंतरग भक्त हैं, वे सब आयेंगे और तुझसे ईस्सी नियम का उपटेश हैंगे, झुनेंगे और अत्यक्ष अनुभा करके प्रेम और भक्ति प्राप्त करेंगे। (अपनी ओर उँगही दिखाकर) इस शरीर का आश्रय हैकर माता अनेक खेल खेलेंगी, अनेको परोपकार करेंगी और इसीलिए इस देहरूपी पिंजडे को अभी तक उसने नहीं तोडा है और यरनपूरिक कायम रखा है। तुम क्या कहते हो ? यह सब श्रम है या सच है—बताओ तो सही ?"

मधुर बोले, "भ्रम क्यों होगा बाता ! माता ने आपको अभी तक कोई बुठ बात नहीं दिखाई तो यही बुठ कैसे होगी ! यह भी सच ही होनी चाहिए ! मला अभी तक आपके मक्त आते क्यों नहीं हैं ! वे जल्दी-जल्दी आ जायें तो हम सब मिलकर आनन्द वरें !"

बस, बाबा को बात जैंच गई। वे बोले, "क्या वर्षेट भाई <sup>2</sup> न जाने वे सन कल आर्थेंगे <sup>2</sup> माता ने दिखाया और बताया, इतना तो सत्य हैं! अब इसके उपरान्त उसकी इच्छा।" इसके बात बहुत दिनों के पश्चात् एक दिन मधुरबाब् ने श्रीराम कृष्ण से पूटा, "बाबा, आपने तो कहा था कि यहाँ अन्तरग भक्त आने बाठे हैं, पर अभी तक कोई आया नहीं <sup>2</sup>"

श्रीरामट्टण—"वे क्व श्रांमेंगे सो कीन बताए, पर ने आयेगे अनस्य ! माता ने स्वय ही मुझसे उहा है ! उसकी बताई हुई अन्य स्व बातें विलक्षण सच होती गई तो फिर यही वात क्यों न होगी " ऐसा कहकर माता की यह बात क्या बृठ हो जायगी इस विचार से वे बडे चिन्तित हो गये ! उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर ममुर को दु ख हुआ और यह सोचक्रर कि व्यर्थ ही उन्होंने यह प्रस्तग छेडा उन्हें पश्चा-ताप होने लगा। अत वे बालक स्वभावना श्रीरामहण्ण के समाधान के लिए बोले, "बावा, वे आयें, या न आयें में तो दुम्हारे दिए-कमलो का चिरकालीन भक्त बैठा, हूँ पिर यह बात बुठ कैसे हुई में अकेल ही क्या तुम्हारे से भक्तों के स्थान मे नहीं हो सकता दे सी कारण माता ने कहा कि बहुत से भक्त आयेंगे।" इस जन्य से श्रीरामहण्ण का समाधान हो न बहुत से भक्त लायेंगे।" इस जन्य से श्रीरामहण्ण का समाधान हो गया। वे बोले, "शायद जैसा त कहता है जैसा ही हो, कीन जाने दे"

रानी रासमणि के कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल चार कत्यावें धीं। रासमणि की तीसरी पुत्री मथुरवाबू बीग्रयम पत्नी थी, उसकी मृत्यु के बाद राणी ने अपनी कनिष्ठ कत्या से इनका विग्राह कर दिया था। भविन्य में अपनी लडकियों के बीच झगडा न हो, इस विचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी सम्बद्धि का बटनारा कर दिया था। बट-बारे के बाद एक दिन मथुराबू की पत्नी अपनी बहिन के हिस्स के

तालाय में स्नान करने गईं। उहाँ से थोडी सी तरकारी तोडकर लौटी। -श्रीरामगुष्ण वहाँ उपस्थित थे । अन सहज ही उनकी दृष्टि उस ओर पड गई और वे यह देखकर अपने मन ही मन अनेक विचार करने लंग-" सेजगिनी ' बिना पूठे दूसरे की उस्तु ले चली, यह तो वडा अन्याय हुआ। मालूम नहीं, विना पूठे दूसरे की उस्तु छेना चोरी बहुछाता है <sup>१</sup> न जान यह बात उसके ध्यान में आई या नहीं ।परती भी दूसरे की वस्तु इस प्रकार छेनी ही क्यों चाहिए 2" उनके मन में य विचार उठ ही रहे थे कि उस तालान की मालकिन भी नहाँ आ पहुँची। तुरन्त ही श्रीरामकृष्ण ने अपनी देखी हुई सब बात उसे पूरीपूरी बता दी। उसने सब सुन खिया और इतनी छोटीसी बात की ओर श्रीरामकृष्ण का ऐसा गम्भीर भाव देखकर वह अपनी हॅसी रोक न सकी और बोटी, "सचमुच बाबा! सेज ने बडा अन्याय किया।" इतने में सेजिंगिन्नी भी यहाँ आ गईं और अपनी बहिन के हँसने का कारण सुनकर बोली, "बाबा! यह बात भी आपने इसको बता दी ? यह देखने न पाए इसलिए कितना डिपकर मैंने वह भाजी तोडी थी और आपने सारी बात इसे वनाकर मेरी फजीहत कर दी।" इतना कहकर दोनों वहनें हँमने लगीं, तब श्रीरामकृष्ण बींछे, "क्या कहें भाई, सम्पत्ति का यदि यथार्थ वटनारा हो चुना है, तो विना पूठे कोई चीज़ हे जाना अच्छा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिए मेरे मुँह से बान निकल पड़ी।अय आगे तुम्हारी जो उच्छा हो सो करो । " यह सुनकर उन दोनों बहिनों को और भी हँमी आई और वे मन में कहने उनी कि बाबाका स्वभाव चडा सरळ है।

<sup>-</sup> मञ्जरवायू की पत्नी को श्रीरामहत्य सेजियिकी और मधुरवायू को सेजवाबुकहा करते थे।

एक ओर बाबा का बान्फ के समान उतना संग्छ स्वभाव और दूमरी और उतने शक्तिमान !

एक समय मधुरबावू का किसी एक दूसरे जमीनार से इगडा हो गया और मबुरबावू की आज्ञा ने मारपीट भी हो गई। उसमें बह जमीनार मारा गया। मबुर ने इस सकट के समय श्रीरामकृष्ण की शरण जी और उनके पैर जोर ने पकडकर बोले. " बाबा, अब मुक्ते बचाईये।" बाबा ने पहले उमकी बहुत भर्सना की। वे बोले, " मूर्ज बहीं का, रोज कुछ न कुछ झंत्रट लेकर शाता जा और कहता जा बाबा मुक्ते बचाईये! रे मूर्ज ! क्या, कोई भी काम हो, सभी के कर सकते का सामर्थ्य मुक्ते हैं? जा, अब अपने किये का फल दू ही भोग। मेरे पास क्यो आया है?" परन्तु मधुर ने जब किसी तरह न छोडा, तब तो वे फिर बोले. ''अल्डा निकल यहाँ से, जा, पुन. ऐसा मत करना। माना के मन में जो होगा। बही होगा। " और सचमुच मबुर पर से वह सकट टल गया!

इस प्रकार दोनों तरह के भागे का मधुर को अनेक बार अनुभम हो जाने के कारण उनका ऐसा दृढ़ पिश्मास हो गया था कि इस बहु-रिषया बाबाबी हुपा से ही मेरा सारा धन किहुये, प्रताप किहुये — दिका हुआ है। इसी कारण ने उन्हें ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भिक्त करते थे। अपने उपास्य के सम्बन्ध में जो खर्च किया जाता है उससे निपयी छोगो की भिन्त की मात्रा सहज ही अनुमान थे। बाता के लिए ये कितने मुक्तहस्त होकर पानी के समान पैसा बहाते थे, यह देग-वर भी उनकी भिन्त का अडाज हम छगा सकते हैं। मेछे मे, नारक में क जन श्रीरापकृष्ण बेंटे रहते वे तब नह उनके सामने दस दस रपयों ने पुढ़ियाँ वाँनकर अच्छे गायकों को पुरस्कार देने के लिए रख देते थे। गाना मुनते मुनते यि कोई गाना श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त प्रिय छमता था तो ने कभी कभी सारी वी सारी पुढ़ियाँ एकदम उसी गायक को दे टालते थे। मबुर पर इसना कुछ भी असर नहीं होता था। बढ़िक उद्दे "बाबा जैसे महान् पुरुपों को महान् पुरस्कार ही देना चाहिए" कहूनर और भी अधिक पुढ़ियाँ उनके सामने रख देते थे। कभी किसी गाने से तत्रीयन खुझ हो जाती थी तो पुन सभी पैसे उस गुनैये कोबे दे टालते थे। इतने से ही तृष्ण न होकर वे पास में देने छायक कुछ भी न रहने से एकताब बार अपने शरीर पर के बहुमूत्य वस्त्र को ही देकर आप समाधिममन हो जाते थे। इस प्रकार ही गई अपनी सम्पत्ति को साथिक समझकर मसुर आनन्दमन हो उन्हें पढ़ा इंग्रेन छमते थे।

नाना को साथ लेकर मुनुर ने काशी, कृदानन आदि की याना की। उस समय वाना के कहने से काशी में उन्होंने 'क्रयतर ' होकर टान किया और जिसको जो नस्तु चाहिए थी नहीं उसे दी। उस समय याना को भी कुछ देने की इच्छा उन्हें हुई, परन्तु नाना को तो किसी भी नस्तु का अभान नहीं दिखाई पड़ा। उनका अत्यन्त आग्रह देखकर नाम बोल, "मुन्ने एक कमण्डल दे।" नाम का यह अलौकिक स्याग देखकर मुनुर की आँगो में पानी आ गया।

तीर्धयात्रा करते हुए श्रीरामष्टण नैयनाथ के पास एक खेडे में से जा रहे थे । उहाँ के छोगों का दुःल क्छेरा टेखकर बाबा का हृदय विघछ गया । ने मधुर से जोले, "त् तो माना का कोदीपात है। इन सर्ग

खोगों में से प्रत्येक को एक एक वस्<sup>त्र</sup> और एक एक बार सिर में छगाने रायक तेल और पेट भर भोजन करा दे।" मधुर पहले कुछ अनमने हो गए और बोटे, "बाबा! इस तीर्थ यात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो गया है और इन लोगों की संख्या भी बहुत है। इन सब को अन्न वस्त्र देने चले तो और भी अधिक खर्च होगा। अब कैसा विया जाये?" पर श्रीरामकृष्ण ने उनकी एक न सुनी। गाँव के छोगों की निर्धनता और उनके दःख को देखकर उनका अन्तःकरण भर आया था और आँखो से अशुवारा वह रही थी। वे बोले, "दूर हो मूर्ख़ ! तेरी काशी को मैं नहीं चलता। चला जा, में इन्हीं के साथ रहेंगा। इनेका कोई नहीं है. इनको छोडकर में कहीं नहीं जाता।" यह कहकर एक छोटे बालक के समान गला फाड़कर वे उन्हीं लोगों मे जाकर रोने लगे। यह हाल देख-कर मथुर ने तुरन्त ही कलकत्ते से अनाज और कपडा मँगवाया और झावा की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया। उन निर्धन छोगों के आनन्द को देखकर बाबा को भी बड़ा आनन्द हुआ और उनसे विदा छेकर वे मधुरवात्र के साथ काशी गये। फिर एक बार वे मयुरवात्र के साथ उनकी जमीन आदि देखने गये थे। उस समय भी वहाँ के छोगों के क्लेश को देखधर उन सब को उन्होंने अन-वस्त्र दिलाया।

निरन्तर भागानस्था में रहनेबाले श्रीरामकृष्ण का मधुरवावृ से इस प्रकार का अद्भुत और मधुर सम्बन्ध था। साधनाकाल में एक समय उन्होंने जगन्माना से प्रार्थना की कि "माता, मुझे शुष्क साधु मत बना। मुद्दे रस में रख।" मधुर से उनका यह अद्भुत मधुर सम्बन्ध ही इस प्रार्थना का फल है। इसी कारण से जगन्माता ने श्रीरामकृष्ण को बता दिया था कि तुम्हारी टेहरस्ता आदि के लिए तुम्हारे साथ चार लोग अंगरक्षक ( Body Guards ) भी भेज दिये गणे हैं । इन चारों में मधुर ही पहले और श्रेष्ट थे। और सचमुच ईस्तर-योजना के तिना ऐसा सम्बन्ध चीदह वर्ष तक दिक्ता सम्मन नहीं है। हाथ री पृष्वी ! इस प्रकार के निशुद्ध और मधुर सम्भन तते आज तक कितने देखे हैं और इसार के निशुद्ध और मधुर सम्भन तते आज तक कितने देखे हैं और हैं भोगवासने ! धन्य है तुझे ! मसुष्य के मन को तते किस प्रकार फीलादी जजीर से जकड रखा है। इस प्रकार के शुद्ध-युद्ध मुक्त समान और अद्भुत प्रेम नास्स्य की मूर्तिमधी प्रतिमा श्रीरामकृष्ण के दर्शन से और उनके कत्याणमय सत्सग का लग्न पाकर भी हमारा मन तुझे में ही लगा हुआ है। अत. भोगनासने ! तुझे धन्य है !

एक दिन श्रीरामकृष्ण के मुँह से मधुरवायू की अनेक बात सुनकर उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए एक व्यक्ति ने कहा, "महाराज, (मृद्ध के बाद) मधुरवायू का क्या हुआ ? क्या उसे निश्चय ही पुन. जम किना नहीं पडा होगा।" श्रीरामकृष्ण ने उत्तर दिया, "कहीं न कहीं राजा होकर उसने जन्म छिया होगा, और क्या ? उसकी भोगवासना नष्ट नहीं हुई थी।" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण ने दूसरी बाते निकाली।

ऐसा है मयुरवाबू का चरित्र । विशेषत साधनाकाल में औरामफण के चरित्र से उनका कितना धनिष्ट सम्बन्ध या, यह बात उपरोक्त वर्णन से योड़ी बहुत ध्यान में आ सकती है । इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार की भनित, इस प्रकार का विश्वाम और अपने आराध्य देवता के प्रति इस प्रकार का अत्यन्त प्रेममय, भनितमय और विश्वासमय, दिव्य तथा अलैकिक सम्बन्ध का मृद्यान्त हमने न कही देखा है, न कहीं पदा है और न सुना है। इस अट्रीकिक सम्बन्ध के बारे में जितना अधिक विचार किया ज़ाय, मन उतना ही अधिक आस्चर्य में इव जाता है। श्री जनदम्बा ने श्रीरामकृष्ण की टिक्य छीछा में सहायता पहुँचाने के छिए ही मसुरवाब् को भेजा था, ऐसा भाव निःसन्देह उत्पन्न हो जाता है। देखिये तो सही, श्रीरामकृष्ण की साधना के प्रारम्भ में ही उनका मसुरवाब् से प्रथम सम्बन्ध हुआ। साधना को समाप्त कर जब श्रीरामकृष्ण अद्वैत भावभूमि के अध्यक्त स्थान में सर्वदा अवस्थित रहने छगे तथा यथार्थ सद्गुरु पदबी पर आख्ट होकर अद्देश छोककल्याण करने छगे उसी समय मसुरवाब् का देहावसान हुआ। मसुरवाब् का काम समाप्त हो गया, परन्तु उन्होंने अपना काम ऐसा कर रखा है कि आप्यामिक जगत्में उसकी जोड़ का दूसरा नहीं दिखाई देता ! धन्य है वे मसुर और धन्य है वे श्रीरामकृष्ण !

## १७-साधना और दिव्योन्माद

"जिम समय ईरवरप्रेम की प्रचण्ड तरमें बिना किसी निमित्त मनुष्य के मन में उठने लगती है, उस समय उन्हें हज़ार प्रयक्त करने पर भी पीछे नहीं हटा सकते।"

"उस समय माता का किमी न किसी हव में टरीन हो जाय तो ठीक, अन्यथा प्राग इतने ब्याइल हो जाते थे कि मालूम पड़ता था कि प्राग अभी ही निकल रहे हैं }—और लोग कहते थे कि यह पागल हो गया है }"

—-श्रीरामकृष्ण

जगदम्बा के प्रथम दर्शन के आनन्द में मग्न हो जाने के कारण श्रीरामकृष्ण के लिए कुठ टिनों तक कोई भी काम करना असम्भव हो गया। श्री देवी की पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक कर्म भी उनसे नहीं हो सकते थे। मुख्याव की सम्मति से एक दूसरे ब्राह्मण की सहायना से हर्य वह काम करने लगा और यह सोचकर कि मेरे प्रामा की कोई अधुरोग हो गया है उसने उनके औषधोपचार की व्यवस्था की। हर्य का एक वैच से परिचय था। उन्हीं की औषधि श्रीरामकृष्ण को देते हुए बहुत दिन बीत गये, पर कोई लाम न हुआ। तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के बायुरोग से पीडित होने का समाचार उनके घर कामारपुत्तर को पहुँचा दिया।

श्री जगरम्बा के दर्शन के छिए अत्यन्त व्याकुर होकर श्रीराम-इच्या जिस दिन बेहोश नहीं पड़े रहते थे, उस दिन नित्य के समान वे र्जा-अची आदि करते थे । पूजा ध्यान आदि करने समय उनके मन में <del>म्या हुआ करता या और उन्हें क्या अनुभन्न होता था इसका घोडा मा</del> दिग्दर्शन वे हमारे पास कभी-कभी कर देते थे। वे कहते थे, "श्री जग-उम्बा के नाटमन्टिर (समामण्डप) मे जो भैरत की एक ध्यानस्य मूर्ति है उसे देखकर न्यान करते समय मैं मन से कहता था, 'ऐसा ही शान्त और स्तव्य बैठमर तुझे जगदम्या का चिन्तन करना चाहिए।' व्यान करने के लिए वैठने ही मुझे स्पष्ट सुन पडता था कि शरीर की सब मन्धियाँ पैर से ऊपर तक खट खट आजाज करती हुई बन्ट हो रही हैं। मानो भीतर से कोई ताला ही लगा रहा हो। जब तक मैं ध्यानस्य रहता था,तब तक शरीर को थोडा भी हिलाने अथरा आसन बदलने या बीच में ही घ्यान को छोडकर किसी दूसरे काम को करने की बिल्कुन शक्ति नहीं रहती थी। पहले के समान घट-खट आवाज होकर---इस समय सिर से पैर तक-सन्धियों के खुळने तक मानो कोई बलात मझ एक ही स्थिति में वैठाल रखता हो । ध्यान के आरम्भ में खद्योत पुरुज के समान ज्योतिबिंद के पुञ्ज दिखाई देते थे। कभी कभी कहरे के समान ज्योति से सब दिशाये ज्याप्त हुई प्रतीत होती थी, और कभी कभी चाँदी के समुद्र के समान चमकता हुआ ज्योति समुद्र सत्र दिशाओ में फैला हुआ दिखाई देता था। आँखे मूँदने पर ऐसा दिखाई देता था और नई बार ऑफ़ें विलकुल ख़ुली रहने पर भी ऐसा ही टिखता था। में देख रहा हूँ नह क्या है, यह समझ में नहीं आता या और ऐसा दर्शन होना भटा है या बुरा, यह भी नहीं समझता था । अनएप व्याकुलता-वुर्रेक माता मे में प्रार्थना करता था कि 'माता ! मुझे यह क्या होता है सो नहीं जान पडता (तेरी प्रार्थना करने के लिए मुझे मन्त्र-तन्त्र का नी बान नहीं है। क्या अरने से तेरा दर्शन होगा सी तुही बता।

तेरे क्षित्राय मेरा दूसरा और कौन है <sup>27</sup> अन्यन्त व्याकुठ चित्त से में ऐसी प्रार्थना करता था और रोने लगता था। "

इस सभय श्रीरामकृष्ण की पूजा और ध्यान आदि कृत्यों ने कुठ निल्क्षण रूप धारण कर छिया था। वह अद्भुत तन्मय भान दूसरे को समझाकर वतलाना कठिन है। उस भार मे श्री जगदम्बा का आश्रय रेने के कारण उनमे बाटकों का सा विश्वास, सररना, रारणागतभात्र और माधुर्य सदा दिखाई देता था। गम्भीरता या देशकालपात्रानुसार,विविनिषेत्र मानते हुए चळना अयना भानी वानी का निचार करके दोनों हायों में छड्डू प्राप्त करने आदि व्यवहारों का उनमें पूर्ण अमान दिखाई देता था। उन्हें देखते ही ऐसा मालूम होता था कि मानो इच्छामयी जगदम्बा की इच्छा में ही अपनी क्षुद्र इच्छा और अहकार को डुवाकर "माता ! तेरे इस अनन्य शरणा गत बालक को जो कुछ कहना हो या करना हो सो द ही वह और कर । ' इस प्रकार अन्त करण से कहते हुए मानो वे जगदम्बा के हाथ के यन्त्र बनकर सभी कामकर रहे हों, परन्तु इस प्रकार अस्यन्त निरहकार 3ृत्ति से व्याहार करने के कारण दूसरे छोगों के विस्ताम और मामों से उनके व्यवहार का निरोब होता था। इससे भिन्न भिन्न लोग पहले पहले आपस में और आगे चलकर स्पष्ट रूप से तरह तरह की बातें कहने लगे। परन्तु ऐसी स्थित हो जाने पर <sup>या</sup> ोगों के ऐसा करने पर भी सब व्यर्थ हुआ। जगदम्बा का यह अलौकिक बालक सर्वतोपरि उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार *बरता* रहा और इस कारण ससार का कोलाहल उनके कानों में प्रवेश ही नहीं, वरता, या. १ वे इस, समग्र, ससार, में रहते, दूर, भी, च, रहते, के समान थे। बाद्य जगत् उन्हें स्वप्नयत् भासता था और उसे पूर्वयत् स्पय मानना उनके लिए किसी प्रकार सम्भय नहीं था। 'सत्य ' यदि कहीं कुठ उन्हें इस समय दिखता था तो वह-फेयल श्री जगदम्बा की चिन्मयी आनन्दघन मूर्ति ही थी।

इसके पहले पूजा, ज्यान आदि के समय उन्हें कभी माता का एक हाथ ही दिखाई देता या और कभी एक पैर ही अथना मुखकमळ ही, पर अब तो पूजा के समय उन्हें जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता था। उन्हें दिखता था कि मानो वह हँसती हैं, बोलती हैं, "यह कर और प्रद्य न कर " आदि बताती हैं और उनके साथ चलती-फिरती है। नैनेक लगाते समय उन्हें पहले ऐसा दिग्वता था कि माता के नेत्रों से एक दिव्य व्योति बाहर निकलकर नैवेद्य के सब पडार्थी को स्पर्श करती हुई उसका सार भाग खीचकर पुन नेत्रों में प्रतेश कर रही है। अर उन्हें ऐसा दिखता था कि नैवेच लगाने के पूर्र ही वही माता अपने जरीर की दिव्य प्रभा से सारे मन्दिर को प्रकाशित करती हुई प्रत्यक्ष मोजन करने वैठी हैं। हृत्य कहता था, " एक दिन श्रीरामकृष्ण की पूजा हो रही थी । इतने में मैं भी एकाएक वहाँ गया और देखा कि वे श्री जगदम्बा के पादपद्मी पर विल्वार्घ अर्पण करने के लिए तन्मय होकर खड़े हैं। इतने ही में एकाएक 'ठहर! रहर ! पहले मत्र कहता हूँ, तब खाना ' ऐसा जोर से बोलते हुए उन्होंने पूजा नहीं छोडकर प्रथम नैनेच ही लगाया।"

एहले पूजा, प्यान आदि जाते समय उन्हें अपने सामने की पापाणमूर्ति में श्री जगदम्बा का प्रत्यक्ष आक्रिशव दिखाई देता था । अब देनाल्य में वे जानर देखते थे तो उन्हें प्रायाणमूर्ति ही नहीं दिखती थी। उसके स्थान में मानो जीवित, जावत, चिन्मयी माता अभयदान देती हुई सदा दिएाई देती थी। श्रीरामकृष्ण बहते थे वि नाक पर हाथ उगाकर देखने से मालूम होता था कि मानो सचमुक माता दमासीच्याम ले रही हैं। बिट्युट जाँखें पाट पाड कर देनने पर भी रात को देवी के दारीर की द्यारा दीपक के प्रकाश के बगाण दीनाट पर पडती हुई वहां भी नहीं दिखाई देती थी। अपने कमरे में बैठे बैठे सुनने में आता था कि माता थैरों में पैजन पहिनकर एक बाटिका के समान बढ़े आनन्द से झुनझुन शब्द करती हुई सीडी पर से जपर जा रही है। यह सन्य है या नहीं यह टेखने के छिए बाहर आने पर यथार्थ में यही बात दिखती थी कि माता अपने केश खुट छोड़कर छन्ने पर खडी हैं और बीच बीच में कटकते वी ओर या क्यी रागा की और देवती है।

इद्रय कहता था, "श्रीरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते ये तो उस समय का कहना ही क्या था ' पर अन्य समय भी इन दिनो कालीमन्दिर में प्रवेश करते ही दरीर रोमाचित हो जाता था। अत. श्रीरामकृष्ण के पूजा करते सभय क्या क्या होता है, यह सब देखने का अनसर में कभी नहीं खोता था। कई वार में अचानक वहाँ जा पहुँचता था और जो वहाँ शिन्धाई पडता था उस्से उस समय यवपि मन भिन्त और आश्वर्ष में इन जाता था, पर वाहर आते ही सक्षय अपन हो जाता था मुग्ने ऐसा लगता था दि भागा सचमुच पागल तो नहीं हो गये हैं 'अन्यथा पूना में इस प्रकार अधाचार ये कैसे करते ' रानी और मधुराबाइ यो यदि इसका पता लगेगा तो वे न मालूम क्या करों !' यह निचार मन में आते ही भय उत्पन्न होता था। पर इचर देखें। तो मामा में इस बात की छाया तक न थीं और उन्हें यह बात बताई जाय, तो वे सुनते ही न थे। इसके सिवाय उनसे कुछ अधिक कहते भी नहीं बनता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। पर एक प्रकार का भय और सङ्कोच मन में पैटा होकर ऐसा क्याता था कि मानों मुंह को ही किसी ने दवा रखा है। तब तो मन में यही आता था कि उनकी ययासाच्य सेना करते रहना ही हमारा एकमात्र कार्य है; पर तो भी मन में यह शका बनी ही रहती थीं कि किसी दिन कोई अतिष्ट न हो जाय।"

मन्दिर में एकाएं के जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यवहारों से इत्य के मन में भिन्नत और भय दोनों निकार हुआ करते थे, उसके सम्बन्ध में वे हमसे कहते थे, "एक दिन ऐसा देखा कि जौ, बिल्वार्थ तैयार करके मामा ने पहिले उससे अपने ही मस्तक, कक्ष, सर्व अग में, इतना ही नहीं, वरन् प्राद को भी स्पर्ण किया और तत्पश्चात उसे श्री जगढ़का के चरणों में चढ़ाया।

"एक दिन यह देखने में आया कि किसी मतगांख के समान उनके नेत्र और छाती आरक्त हो गई थी। उसी अनस्या में पूजा के आसन पर से उठकर वे झुनते हुए ही सिंहासन पर चढ गये और जगदम्बा की ठुड़ी एकडकर उसे हाव से सुहछाने छगे, बीच में ही गाना गाने छगे, हैंसने छगे और धीरे धीरे कुछ कहने छगे तथा माता का हाय पकडकर नाचने छगे।

्य एक दिन श्री जगदस्या को नैतेब लगाते समय मामा उटकर गिरे हो गये और याल में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी सिंहासन पर चढ़ गये और वह कौर माता के मुख में डाटते हुए कहने टगे — 'खाओ! माता! खाओ! अच्छी तरह खाओ!' योड़ी देर बाद बोटे, 'क्या कहती हैं! मैं पहिले खाऊँ! तो फिर लो में ही खाता हूँ।' यह कहकर उसमें ने कुछ अंच आप स्वयं खाकर पुन. वह कौर माता के मुख में डाटते हुए बोटे, 'मैंने तो खा टिया, अब त खा भटा।'

"एक दिन निषद लगाते समय एक बिल्टी म्याऊँ म्याऊँ करती वहाँ आ गई, तब मामा ने 'खाओ माता, खाओ भला' यह बहते हुए वह सारा निषेच बिल्टी को ही खिला दिया!

"एक दिन रात के समय जगदम्बा को पढ़ेंग पर सुछाकर मामा एकदम 'सुप्ते अपने पास सोने को कहतो हो ? अच्छा तो किर सो जाता हूँ माता !' यह कहकर जगदम्बा के उस रुपहरी पढ़ेंग पर कुछ समय तक सोचे रहे !

" पूजा फरते समय वे इतनी तन्मयता के साथ प्यान करते रहते थे कि बहुत समय उन्हें बाद्य जगत् की स्मृति विव्यकुळ नहीं रहती थी। ऐसा कई बार होता था।

"सबेरे उटकर जगढन्बा के हार के लिए माना स्वयं ही बगीचे में जब फूल तोड़ते ये उस समय भी ऐसा दिखता या कि वे किसी से बोल रहे हैं, हैंस रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं।

" सारी रात मामा को निदा नाम को भी नहीं आती थी। किसी भी समय उटकर देखो तो मामा माधावस्या में किसी से बातचीत कर रहे हैं अथवा गा रहे हैं या पंचवटी के नीचे च्यानस्य बैठे हैं।"

हृदय ऋहता था कि श्रीरामकृष्ण के इस कार्य को देखकर मन मे तरह तरह की शकाएँ की होती थीं। तो भी दूसरी से यह बात बताने की मुझे हिम्मत नहीं होती थी; क्योंकि डर छगता था कि सम्भन है वह दूसरा मनुष्य अन्य छोगो के पास उसकी चर्चा करे और ऐमा होत होते वाबू के कान तक भी यह बात पहुँच जाय और कोई अनिष्ट परि-णाम हो जाय । पर नित्यप्रति यदि ऐसा होने छगा तो वह बान छिप-कर भी ऋब तक रहेगी <sup>2</sup> अन्त में यह बात दूसरों की दृष्टि में आई और इसका समाचार खजाञ्ची बाबू के पास भी पहुँच गया। वे स्वय एक दिन आफर सब हालचाल देख गये, पर उस समय श्रीरामकृष्ण को किसी देनता चढे हुए मनुष्य के समान उम्र रूप में और निर्भय तथा नि सकोच व्यवहार करते देखकर उन्हें बुछ वहने की हिम्मत नहीं हुई। दफ्तर में लौट जाने के बाद उनमें आपस में इस पर रिचार होने लगा और अन्त मे यह निश्चय हुआ कि छोटे भट्टाचार्य \* या तो पागळ हो गये हे या उन्हें किसी भृत ने घेर लिया है। अन्यथा पूजा के समय इस प्रकार शास्त्र निरुद्ध आचरण कभी न करते। चाहे जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि जगदम्बा की पूजा-अर्चा आदि कुछ नहीं होती, भद्दाचार्य ने सब अष्टाचार मचा रखा है और यह बात बाबूजी के कान में अपस्य ही टाल देनी चाहिए।

मधुरवादू को जब यह बात माळूम हुई तो उन्होंने नहा, " में स्वयं आजर सन बातें देखुँगा, तब तक भग्नचार्यजी को वैसी ही पूजा करने दी जाय।" यह बात जाहिर होते ही प्रत्येक व्यक्ति कहने छगा, " अव

श्रीरामकृष्य को दबालय के नौक्र-चाक्रर छोटे भट्टाचार्य कहते थे।

िनों तक श्रष्टाचार सहन करेगी ? <sup>में</sup> एक दिन बिना किसी को बताये पूजा के समय मधुरवाबू आकर बहुत समय तक श्रीरामञ्चल के कार्यों की ध्यानपूर्वक देखते रहे । भार में तन्मय रहने के कारण श्रीरामकृष्ण का व्यान **ट**धर नहीं गया। पूजा के समय पूर्ण छक्ष्य जगदम्बा की ओरहीं रहने के कारण मन्दिर में कौन आया कौन गया, इस बात का ध्यान उन्हें कभी नहीं रहता था। मधुर की समझ में यह बात थोडी ही देर में आ गई। तत्परचात् जगदम्बा के साथ श्रीरामकृष्ण का बालक केसमान व्यवहार देखकर उन्हें यह जैंच गया कि इन सब का कारण उनकी प्रेमा-भित्त ही है। उन्हें यह मालूम पटा कि इस प्रकार के निष्कपट भित्त-विस्ताम से यदि जगदम्बा वसन्त्र न होगी तो फिर होगी किस उपाय से 2 पूजा करते समय श्रीरामकृष्ण की आँखों से बहती हुई अश्रुधारा. उनका अदम्य उत्साह, उनकी भारतन्मयता, उनका अन्य सब विषयी के प्रति पूर्ण दुर्रक्ष्य आदि देखकर मथुर का हृदय आनन्द और भक्ति से भर आया। उन्हें भास होने लगा कि मन्दिर में मानो सचमुच दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। उनके मन में निइचय भी हो गया कि महाचार्य को अपस्य ही देनी का दर्शन हो चुका है। योडी देर बाद वे बडे भक्तियुक्त अन्त करण से और अशुर्ण नेत्रों से श्री जगदम्या को और उसके उस अपूर्व पुजारी को दूर से ही बारम्बार प्रणाम करने छगे और यह कहते हुए कि "आज इतने दिनों में देवी की यथार्थ प्रतिष्ठा हुई है, इतने दिनों में अप उसकी सच्ची पूजा होने लगी है" मयुखायू किसी से कुछ व कहकर अपने वाडे में वापस आ गये। दूसरे दिन मन्दिर के प्रधान कर्मचारी को उनका हुक्म मिला कि " महाचार्य महाशय जैसी चाहे वंसी पूजा करें। उनसे कोई कुछ भी छेडछाड न करे। "

उपरोक्त वृत्तान्त से शास्त्रज्ञ पाटक समज्ञ सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण के मन में इस समय बटी भारी क्रान्ति हो रही थी। वैधी भक्ति की सीमा को लाँघकर इस समय वे अहैतुकी प्रेमाभक्ति के उच्च मार्ग से वडी शीव्रना के साथ आगे वट रहे थे। यह क्रान्ति इतनी स्वामाविक और सहज रीति से हो रही थी कि दूसरो की बात तो जाने दीजिये, स्वयं उनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें उसका स्वरूप केवल इतना ही समझ में आया था कि श्री जगढम्बा के प्रति अपार प्रेम के अखण्ड और उदाम प्रवाह में मै आ पड़ा हूँ और वह प्रवाह जिधर टे जाये उधर ही मुझे जाना चाहिए। इसी कारण बीच बीच में शंका होती थी कि " मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं उचित मार्ग ही से तो जा रहा हूँ ? " इसीडिए वे व्याकुटता से माता से कहते थे, " माता ! मुत्रे यह क्या होता है मैं नहीं समज्ञता, मैं सीधे मार्ग से जा रहा हूँ या नहीं, यह भी मैं नहीं जानता; इसिंछेए मुझे जो करना उचित हो, सो तू ही करा, जो सिखाना हो, सो तू ही सिखा और सदा मेरा हाय पकड कर चला।" काम, काञ्चन, मान, यश, सब प्रकार के ऐहिक भोग और ऐंदर्बर्य से मन को हटाकर अन्तःकरण के अत्यन्त भीतरी भाग से वे श्री . जगदम्बा से उपरोक्त प्रार्थना किया करते थे। करुणामयी ने अपने असहाय वालक का आक्रोश सुना और उसका हाय पकड़कर सब ओर से उसकी रक्षा करती हुई उसकी इच्छा पूर्ण की । उनके साथना-काल मे उन्हें जिन-जिन वस्तुओ अथवा जिन प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता थी, वह सब स्वयं ही उनके पास उन्होंने भेज दिया और उन्हें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भित के अत्युच्च शिखर पर स्वाभानिक सहज भाव से ले जाकर विठा दिया।

अनन्याहिच तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते । तेया नित्याभियुक्ताना योगश्चेम प्रहाम्यहम् ॥

—गीसा९। २२

गीता में भगजान ने जो इस प्रकार जी प्रतिका की है और जो आहज सन दिया है उनका अक्षरश पालन श्रीरामङण्ण के सम्बन्ध में उनके इस समय के चित्र को व्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता ह तथा मन सन-। और आश्चर्यचिति हो जाता है। 'ईर्र र प्रास्ति के लिए सर्वस्त त्याम करने तोले साधक को आजस्यक उत्तुओं का अमाज कभी नहीं रहता, " यह बात बड़े बड़े साथकों ने महा से बतलाई है, तथापि सरायश्रस मतुष्यों ने इस विधान जी स यना यदि आहोनिक बाल में प्रत्यक्ष न लेखी होती तो इस विधान पर उनका कभी विस्तास न होता। अस साक्षात् श्री जगदस्या ने इस शास्त्रीय विधान वी स्वता सत्यथा और दुष्ट मन की दिखाने के लिए श्रीरामङ्ग्ण का हाथ पकडकर उनसे यह लीलाभिनय कराया।

श्रीरामश्रम्ण कहते ये कि ईश्रप्रोम भी प्रचण्ड तरमें बिना दिसी निमित्त जब मनुष्य के मन में उमड़ने लगती हैं, तब हजार प्रयत्न भरने पर भी उन्हें पीठे नहीं हटा सनते। इतना ही नहीं, वरन कई नार उनने प्रयत्न में बोरण करने में असमर्थ होतर यह स्पूछ जड़ शरीर जर्जर हो जाता है। इस तरह कई सामन मृत्यु को भी प्राप्त टो जाते हैं। वूर्ण झान या पूर्ण भिन्नत के प्रचण्ड नेग को सहन करने योग्य शरीर रा रहना अत्यन्त आवश्यक है। आज तक केवल अवतारी परुष्टों के शरीर ही इस प्रचण्ड बेग को सर्वता महन करने में समर्थ

हुए हैं। इसी कारण भित्तशास्त्र में अवतारी पुरुषों को बारम्बार "झुड़-मत्त्रिदित्रान्" वटा गया है। भक्तिशास्त्र का कथन है कि रजोगुण और तमोगुण जिनमें लेश मात्र भी नहीं हैं, ऐसे शुद्ध सत्यगुण के उपादान से बने हुए शरीर को लेकर वे इस ससार में आते है। इसी मारण सब प्रकार ने आध्यात्मिक भाग वे सहन कर सकते हैं। इस तरह का शरीर धारण करने पर भी ईस्त्ररीय मात्र के प्रवल तेग से कई बार उनकी, त्रिशेपत भिन्तमार्ग से जानेत्राले पुरुषो को, अत्यन्त कष्ट होता हुआ टिखाई देता है। भाव के प्रवट वेग के कारण ईसा मसीह और श्री चेतन्य टेन के शरीर की सन्तियाँ शिथित हो गई थी और उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीने के समान वृंद वृंद रक्त बाहर निकलता था, इस दशन्त से उपरोक्त बात स्वष्ट समझ में आती है। इस प्रकार के शारीरिफ निकार यहाँपे उन्हें अत्यन्त कष्ट देते थे. तथापि उन्हीं की सहायता से उनके शरीर को पूर्वोक्त असाधारण मानसिक वेग धारण करने भी शक्ति प्राप्त होती गई और आगे चलकर जब उनके शरीर को मानसिक वेग धारण करने का अभ्यास हो गया तब ये सब निकार उनके शरीर में पहले के समान सदा दिखाई नहीं देते थे।

भाग भिक्त के प्रबद्ध देग से श्रीरामकृष्ण के शरीर में इसी समय से अनक अद्भुत विकार उत्पन्न हुए। साधना प्रारम्भ करने के थोड़े ही दिनों में उनके शरीर में निल्क्षण दाह उत्पन्न हुआ और यह जैसे जैसे बटता चला, नैसे बैसे उन्हें उसके कारण बहुत कष्ट भोगना पडा। इस गागदाह का कारण स्वय श्रीरामकृष्ण हमें इस प्रकार बतलाते थे कि सन्त्या, पूजा आदि करते समय शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हृदय के पाप पुरूप को दग्य कर सकते हैं। सायनाओं के प्रारम्भ करते ही गागदाह उत्पन्न हुआ तम में मन में मन्ने लगा, "अम यह और वहाँ वा रोग मा गया ?" धीरे धीरे गामदाह मदता ही गया और मिळ्डुल असहा हो गया। अनेक प्रकार के तेन म सिर पर मालिश नर के देखा, पर बोई लाम न हुआ। परचाल एक दिन पचम्द्री के नीचे में बैठा था, तब ऐसा देखा कि (अपने श्रारी में ओर उमली दिखाकर) इसमें से एक लाल न्लाल आँखों माला भ्रमें से एक लाल न्लाल आँखों माला भ्रमें से एक लाल न्लाल आँखों माला भ्रमें से समान झुमते हुए बाहर निमलक मेरे सामने खड़ा हो गया और उसीके पीले पीले गर आ बस्त्र पहने हुए, हाय में त्रिशृल धारण किये हुए एक अत्यन्त मीम्मकृति पुरुष माहर आया और उस काले पुरुष से युद्ध वरके उसने उसे मार डाला। इस पाप पुरुष के दाय होने के धूर्य हम महीने तक लगातार नामदाह से असहा में होता रहा था।"

श्रीरामक्षण के श्रीमुल से हमेन यह सुना है कि पाप पुरुष के नष्ट होने पर कुछ ही दिनों में उनमा गान्नदाह कम हो गया, पर पोड ही दिनों में नह पुन शुम्द हुआ। उस समय श्रीराममृष्ण नैधी भिनत में सीमा को उल्लघन नरके श्रेमा भिनत से जगदम्बा की सेता में तम्मय हो रहे थे। नमश यह गान्नदाह इतना नहा कि पानी में भिगोया हुआ पस्त्र सिस पर लगानार तीन घण्डे पानी टपकते हुए रखने से भी वह दाह मम नहीं होता था। आगे चर्चर भैरती ब्राह्मणी ने आकर इस दाह रो क्लिने सहज उपाय में दूर कर दिया, इसका वर्णन आगे आएगा। इसके मह पुक्र समय और मी उन्हें असब गान्नदाह हुआ। उस समय श्रीरामष्ट्रण्य मधुरमान मी साननाएँ कर रहे थे। हृद्य वहता था, "किमी नी दानी पर जरने हुए अगार पैरा देने से उसे जिस प्रकार

पीडा और बेदना होती है उसी तरह श्रीरामकृष्ण को उस समय हुआ करती थी। उसके कारण वे लगातार छटपटाते रहते थे।" यह गात्रदाह बहुत हिनों तक बना रहा। कई हिनों के बाद श्री कनाइलाल घोपाल से उनका परिचय हुआ। ये सञ्जन उच्च श्रेणी के शक्ति-उपासक थे। उनके कहने से श्रीरामकृष्ण देवी का इष्ट कवच धारण करने लगे और उसी से उनका गात्रदाह दूर हुआ। अस्तु—

श्रीराममृष्ण की इस प्रकार की अद्भुत पूना देखकर अपने घर छौटने पर मधुरवावू ने सारा वृत्तान्त रानी रासमणि से कह दिया। भित्तमकी रानी को यह वात छुनकर बडा आनन्द हुआ। श्रीराममृष्ण के मुख से भित्तरसपूर्ण मजन छुनकर बडा आनन्द हुआ। श्रीराममृष्ण के मुख से भित्तरसपूर्ण मजन छुनकर बनके प्रति पहले ही से उनका आदरभाव था। इसके सिनाय जब श्री गोविन्दजी की प्रतिमा भग हुई थी उस समय भी उनके भित्तपूर्ण हुउय का थोड़ा बहुत परिचय उन्हें हुआ ही था। इस बात से उन्हें भी जँच गया कि श्रीरामकृष्ण के समान सरल, प्रतिम्न और भित्तपोले पुरुष पर श्रीजगदम्बा की कृषा होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने भी इस प्रकार के अद्भुत पुजारी का सब कार्यकलाए स्वय देखने के लिए एक दिन दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया।

आज रानी रासमिणि श्री जगदम्बा के देवालय में स्वयं आई थी। अत. नौकर-चाकरों में वडी हटवडी मच गई थी। सदा के कामचोर छोग भी आज अपना अपना काम बहुत दिल लगाकर कर रहे थे। बाट पर जाकर गंगास्नान करके रानी देवालय में आई। श्री जगदम्बा की धूजा उसी समय समाप्त हुई थी। श्री जगदम्बा को प्रणाम करके गंनी नूर्नि के समीर बैठ गई और होटे महाचार्य को भी वहीं खड़े देखकर रानी ने उनसे श्री जगदम्या के एक दो पद गाने के शिए कहा। श्रीरामष्ट्रण्य भी दीन्न ही रानी के पास बैठकर अस्यन्त तन्मयता के साथ रामप्रसाट, बमलाकान्त आदि साधकों के भिक्तपूर्ण पट गाने लगे। कुछ पद गाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने अपना गाना एकाएक बन्ट कर दियाऔर बड़े क्रीय से "यहाँ भी ससार के विचार 'यहाँ भी ससार के विचार ' 'कहते हुए अकस्मात् रानी को टो तमाचे लगा दिय। अपने बालक को गलती करते देख पिता जिस तरह कुद होकर असरी ताडना करता है, उसी तरह का श्रीरामकृष्ण का यह आचरण था।

इस विचित्र कार्य को देखकर आसपास संटेहर नौकर चाकरों में वडी इलचल मच गई। कोई कोई एकटम श्रीरामकृष्ण को पकडने के लिए दौड पड़े। देवालय में यह गडबड देखनर बाहर के नौकर लोग भी दौडते हुए भीतर आने छमे । " स्वयं रानी को इस पागछ पीर ने तमाचे छमा दिये, तब तो निश्चय ही इसेक सौ वर्ष पूरे हो चुके " आहि बक्ताद शुरू हो गई, परन्तु इस गडवड के मुख्य कारण—श्रीरामकृष्ण और रानी राममणि दोनी ही बिलकु र शान्त बैठे रहे । इस सारे कोलाहर वी ओर श्रीरामकृष्ण का ध्यान विलक्षक नहीं था । वे तो अपने ही तिचार में मग्न थे। मेरे मन में जो तिचार उत्पन हो रहे थे उनका पता श्रीरामञ्च्या को कसे लग गया, इसी बात का आश्चर्य रानी अपने मन्मे पर रही थी। नौकर चाकरों की धूमवाम और कोछाह*ल अ*विकादह जाने पर रानी का न्यान उस ओर गया। वह समझ गई कि ये लोग निरपराध श्रीरामष्ट्रप्ण को मारने से पीछे नहीं हटेंगे । अत उन्होंने गम्भीर स्वर मे सब को आज़ा दे दी कि " भद्दाचार्य का कोई अपराप नहीं है। तुम कोई उन्हें दिसी प्रकार का उन्छ मत दो।" बाद में मयुरनावृ के कान

में भी पर बात पहुँची, तब उन्होंने भी रानी की ही आज्ञा कायम रखी। इस घटना से पहाँ फिसी-फिसी को बड़ा दु ख हुआ, पर उसका उपाय ही क्या था <sup>2</sup> "वर्डों के इगडों मे पड़ने की पचायत हम गरीब छोगों को क्यों हो <sup>2</sup>" यह पिचारकर बेचारे सभी छोग शान्त बैठ गये। अस्तु---

श्री जगदम्त्रा के चिन्तन में ही सदैन निमम्न रहने के समय से श्रीरामकृष्ण के मन में भक्ति और आनन्दोल्लास की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि श्री जगदम्बा नी पूजा-अर्चा आदि नित्य नैमित्तिक कार्य किसी प्रकार निपटाना भी उनके छिए असम्भव हो गया था। आध्यात्मिक अरस्या की उन्नति के साय-साथ वैधी कर्म किस तरह आप से आप इंटने लगते हैं इस निपय में श्रीरामकृष्ण एक अत्यन्त चुमता हुआ दर्शन्त देते थे। वे वहते थे - " जब तक पह गर्भवती नहीं होती तब तक उसकी सास उसे कुछ भी खोने को और सक प्रकार के जाम करने की बहती है, पर उसके गर्भवती होते ही इन वातों की छानबीन शुरू हो जाती है और जैसे जैसे अधिक समय बीतने लगता है, नैसे वेसे सास उसे उम काम देने लगती है और जब प्रमृति का दिन समीप आने लगता है, तब तो गर्भ को कुछ हानि न पहुच जाय इमडर से उमसे कुछ जाम करने के लिए भी नहीं कहती। प्रसृति के बाद उस स्त्री के पास काम केवल इतना ही रह जाता है कि वह अपने शिशु की सेवाशुश्रूषा में ही लगी रहे ।" श्रीरामकृष्ण का भी स्वय अपने मम्बन्य में श्री जगदम्बा की बाह्य पूजा अर्चा के निपय मे निल्कुर यही हाल हुआ। उन्हें अर पूजा-अर्चा आदि से त्रारे में समय आदि का ध्यान नहीं रहता था । सदैव जगदम्बा के ही चिन्तन में तन्मय होकर जिस समय उसकी जैसी सेवा करने की लहर भा. १ रा. छी. १४

उन्हें आ जाती थी, उस समय वैसी ही सेता करते थे। किसी समय पूजा आदि न करके प्रथम नैवेश ही अर्पण करते थे; कभी ध्यानमन होकर अपने पृथक् अस्तित को ही मृल जाते थे और श्री जगदम्बा की पूजासामग्री से अपनी ही पूजा कर छिया करते थे। भीतर बाहर सर्वत्र थी जगदम्या का निरन्तर दर्शन होते रहन के कारण इस प्रवार का आचरण उनसे हो जाया करता था यह बात हमने उन्हीके मुँह से सुनी है। वे कहते थे, "इस तन्मयता में छेश मात्र कमी होकर यदि श्री जगदम्बाका दर्शन क्षण भर भी न हो, तो मन इतना ज्याकुळ हो जाता था कि उस विरह की असहा वेदना से मै जमीन पर इधर-उधर छोटने छगता था और अपना मुँह जमीन पर विसंकर, दु ख करते हुए रोते रोने आकाश पाताछ एक कर डाळता था। जमीन पर छोटने से और पृथ्वी पर मुँह को विस डाछने के कारण सारा शरीर गून से लाल हो जाता था, पर उधर भेरा ध्यान ही नहीं रहता था। पानी में पड़ा हूँ, जीचड़ में गिरा हूँ, या आग में गिर गया हूँ, इसरी सुपि ही नहीं रहती थी। ऐसी असहा वेदना में कुठ समय बीत जाने पर पुन श्री जगदम्बाका दर्शन होता था और पुन मन में आनन्द का समुद्र उमडने लगता था!"

श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरवाबू के मन में अपार भक्ति और आटर बुद्धि थी, तथापि जब उन्होंने रानी को भी मार दिया तब तो मधुर के मन में भी शका होने छगी और उन्हें बासुरोग हो जाने का निरुचय होने छगा। मथुरवाबू के मन में ऐसा होना कोई आस्वर्य की बात नहीं थी; क्योंकि मालूम पडता है कि मथुरवाबू कुछ भी हो, विश्वयबुद्धिनाले ही तो थे। सम्मत्र था कि उन्हें श्रीरामकृष्ण की उन्च आध्यात्मिक अतस्था का परिचय ठीक न होने से ही उंनके उन्मार होने का अनुमान हुआ हो। अतः यह सोचकर कि श्रीरामकृष्ण को उन्मार हो गया है, उन्होंने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैच गंगाप्रसार सेन से श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराकर उनसे उन्हें औपिय दिखाना शुरू कर दिया। इतना ही करके मयुरवाबू शान्त नहीं हुए। "अपने मन को ठीक ठीक सम्हाल-कर रखना चाहिए और उसे अधिक भड़कने न देकर यथाशक्ति साधना करते जाना चाहिए " इस प्रकार तर्क-युक्ति की सहायता से भी श्रीराम-कृष्ण को निश्चय कराने का प्रयत्न उन्होंने अपनी ओर से किया। इस तर्कयुक्ति का निश्चय श्रीरामकृष्ण को करात समय मयुरवाबू की किस प्रकार फड़ीहत होती थी, वह इसके पूर्व बताए हुए छाछ और संफर फूळ के विषय पर से पाठक समझ सकते हैं।

देशी की नित्य-नियमित पूजा-अर्चा श्रीरामकृष्ण के द्वारा होना असम्भव जानकर मशुरवाबू ने उस कार्य के लिए दूसरा प्रबन्ध कर दिया। श्रीरामकृष्ण के चचेर माई रामतारक छगभग इसी समय काम हुँदते दूँदते दक्षिणेक्चर आए हुए थे। उन्हींको मशुरवाबू ने श्रीरामकृष्ण के आराम होने तक उनके कार्य पर नियुक्त कर दिया। यह बात सन् १८९८ की है।

रामतारक को श्रीरामकृष्ण हल्यारी कहा करते थे। उनकं सम्बन्ध में हमसे श्रीरामकृष्ण कई वातें बनाया करते थे। हलधारी बड़े अच्छे पण्डित और निष्टावान साधक थे। श्रीमद्भागवत, अध्याल-रामायण आदि श्रंप उनको बड़े प्रिय थे और उनको वे नित्य पाट करने थे।श्री जगटम्बा की अपेक्षा श्री विष्णु भगवान पर ही उनकी अधिक मिन थी, तथापि देवी के प्रति उनके मन में अनादर नहीं था, और इसी कारण उन्होंने देवी के पुनारी का कार्य स्वीकार कर लिया। काम पर नियुक्त होने के धूर्व उन्होंने अपने लिए प्रसाद के बदले रोज कच्चा अन्न मिल्टने का प्रबन्ध समुरबाद से कहकर करा लिया था। मधुरबाद ने प्रयम तो ऐसा प्रबन्ध करने से इन्कार किया। वे बोले, "क्यों " प्रसाद लेने मे पुम्हें क्या हानि हैं ! तुम्होर भाई गढाधर और भाञ्जे हृदय तो रोज देवी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वे तो कभी स्रुवा अन्न लेकर हाथ से नहीं प्रकात।" हल्कारी ने उत्तर दिया, "मेरे भाई की आध्यात्मिक अवस्था बहुन उच्च है, वे कुल भी करे तो भी उन्हें दोप नहीं लग सफता। स्वय मेरी अपस्था उत्तनी ऊँची नहीं है। अतः यदि मैं वैसा करूँ तो मुक्ते निष्ठाभंग करने का दोप लगेगा।" मधुरबाद इस उत्तर से सतुष्ट हो गए और उन्हें स्वा अन्न लेकर देवी। उस समय से हल्यारी पचवटी के नीचे रसोई बनाने की अनुमति दे दी। उस समय से हल्यारी पचवटी के नीचे रसोई बनाने की अनुमति दे दी। उस सत्य से सहल्यारी पचवटी के नीचे रसोई बनान की अनुमति दे दी। उस सत्य

हल्धारी का देवी के प्रति अनादर नहीं या, तथापि टेवी को पशुबिट देना उन्हें पसन्द नहीं था। विशेष पवों में देवी को पशुबिट देने की प्रथा दक्षिणस्वर में प्रचिरत थी। अत उन पवों के दिन रोज के समान आनन्द और उल्लास से देवी की यूजा वे नहीं कर समते थे। एसा कहते हैं कि लगभग एक मास तक देवी की यूजा कर के बार एक दिन वे सल्या कर रहे थे कि अचानक उनके सामने श्री जगदम्या उप कर पारण करके खड़ी हो गई और बोली, "चला जा त यहाँ सें। तेरी यूजा मंदी करला और इस अपराध के कारण तेरा लड़कता और इस अपराध के कारण तेरा लड़कता शीर ही मृत्यु को प्राप्त होगा।" इसके बाद थोड़े ही दिनों में अपने पुत्र के मरने का समाचार उन्हें दिदित हुआ. तब उन्होंने यह सब वृतान्त श्रीरामकुष्ण को बता दिया

साधना और दिव्योग्माद

ोविन्दली की पूजा करने छगे।

## १८-प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ

(१८५५-५८)

"मरे जीवन में लगातार ९२ वर्ष तम ईरवरप्रेम ना प्रचण्ड तुरान चमडा हुआ था ' माता को भिन्न भिन्न रुपों में बैसे देंगूँ — यही धुन सदा मुझ पर सवार थी ! "

" यहाँ ( मेरी ओर से ) सर्व प्रकार की साबनाएं हो चुकों ! जानयोग, मिनतयोग, कमयोग और इठयोग भी !—आयु कड़ान के लिए !—"

, —श्रीरामङ्ग्ण

श्रीरामनृष्ण के साधनाकाल की बात सतात समय, प्रथम स्वय उन्होंने उस काल के बारे में जो बात समय समय पर बर्ताई हैं, उनना निचल करना चाहिए। तभी उस समय की बातों को ठीक ठीक बताना सरल होगा। स्वय उनके मुँह से हमने यह सुना है कि कुल बारत बर्प तक निरन्तर भिन्न भिन्न साधनाओं में वे निमन्न रहें। दिखाणेदर में श्री जगउम्मा की प्राणप्रतिशा १८५५ में ता. २१ मई, जुहस्पतिवार के दिन हुई थी। उसी साज श्रीरामकृष्ण ने वहाँ पुजारी का पर महण कि बीर सन् १८५५ से सन् १८६६ तक यही बारह वर्ष का समय उनका सामनाकाल निर्देचत होता है। यथिए स्बल्ध मान से यही समय निर्देश होना है तथाण इसके बाद भी तीर्थयान में भिन्न भिन्न तीर्थों में और वहों से छौटने पर कभी कभी दक्षिणेक्षर में भी उनका साधना में मग्न रहना पाया जाता है।

स्यूळ मान से इन चारह वर्षों के तीन भाग हो सकते हैं। पहला भाग सन् १८९९ से १८५८ तक के चार वर्षों का है। इस अविव में जो मुख्य मुख्य घटनाएँ हुईं, उनका वर्णन हो चुमा है। दितीय भाग सन् १८५८ से १८६२ तक के चार वर्षों का है। इसमें भैरवी ब्राह्मणी की संरक्षा में उन्होंने गोकुट-वृत से आरम्भ करके मुख्य मुख्य चौसठ तंत्रों में वर्णित साधनाओ का यद्याविध अनुष्टान किया । तृतीय भाग सन् १८६२ से १८६६ तक के चार वर्षों का है। इस अप्रधि में रामायत एंथ के जटाधारी नामक साधु से उन्होंने राममन्त्र की दीक्षा टी और उनके पास की रामछाछा की मूर्ति प्राप्त की। वैष्णवं तन्त्रोक्त सखीभाव का छाभ उठाने के लिए उन्होने छ: मास स्त्रीवेप में ही रहकर सखीभाव की साधना की, श्रीमत् परमहंस तोतापुरी से संन्यास-दीक्षा छेकर उन्होंने वेदान्तोक्त निर्विकल्य समाधि का लाभ उठाया और अन्त में श्री गोविन्दराय से इस्टाम धर्म का उपदेश छेकर उस धर्म में बताई हुई साथना की। इसके अतिरिक्त इन बारह वर्षों की अवधि में ही उन्होंने वैष्णवतन्त्रोक्त सत्य-मात्र की साधना की और कर्ताभजा, नदरसिक आदि वैष्णव मतों के अन्तर्गत पन्यों की भी जानकारी प्राप्त की।

प्रयम चार वर्षों की अवधि में उन्हें दूसरों से आप्याभिक विषय में यदि कोई सहायता प्राप्त हुई थी, तो वह केनल श्रीवृत केलाराम मह से ली हुई शक्ति-मन्त्र की दीक्षा ही हैं। ईश्वरप्राप्ति के विषय में उनके अन्तःकरण में अत्यन्त स्याकुलता उत्यन्त हो गई थी और उसीकी सहा- यता से उन्होंने ईर्मदर्शन का लाभ उठाया। यह व्यामुखता उत्तरी-त्तर अधिकाधिक बटमर उससे उनमे शरीर और मन का रूप इतना बदल गया पा भि उसमी उन्हें कल्पना तम न पी। उससे उनमें नये नये भाग उत्पन्न हुए। इसके सिग्रय इसी व्याकुछता से ही उनके मन में अपने उपास्य देंग के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और वैधी भिन्न के सर्व बाह्य नियमों का उल्लंघन मरफे ने प्रेमाभिक्त के अधिमारी वन गये जिससे उन्हें शीप्र ही श्री जगदम्बा मे दिन्य दर्शन की प्राप्ति हुई।

इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि ''तव बारी क्या बचा था ? श्रीरामच्चण को यदि इस समय ईस्वर का दर्शन हो गया था तो फिर अब इसके बाद साधना करने के छिए उन्हें कोई कारण ही जेप नहीं था।" इसका उत्तर यह है कि एक दृष्टि से साधना की कोई आपस्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आपस्यकता अवश्य थी । श्रीरामकृष्ण कहते थे—" श्रृञ्ज, छता आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें पहले फूल फिर फर निकलते हैं, परन्तु उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रयम फल तत्परचात् पुष्प निकलते हैं !'' साधनाओं के निपय में श्रीरामकृष्ण के मन का विकास विल्कुल उसी तरह का हुआ । इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की आनश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साधनाकाल के प्रथम भाग में यदाप उन्हें भिन्न भिन्न दर्शन प्राप्त हुए थे तथापि जब तक उन्होंने ज्ञास्त्रों में वर्णित साधकों के ज्ञास्त्रीयसाधन पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवों के साथ अपने स्वत के अनुभवों का मिछान करके देख नहीं छिया, नथा जब तक अपने अनुमार की सचाई और बुठाईका निश्चय नहीं कर दिया और इस प्रकार के अनुभरों की चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गई, तब नक उनका मन सटा शंकायुक्त ही बना रहता था।श्रीरामकृष्ण कहते थे- "श्रीजगदम्त्रा के भिन्न भिन्न रूप के दर्शन मुझे नित्यप्रति हुआ न्तरते थे, पर ये दरीन सन्य हैं या मन के केवल भ्रम मात्र हैं यह संगय मुझे सदा हुआ करताथा। इसी कारण मैं कहा करता था कि पदि अमुक बातें हो जायेंगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानूँगा और सदा वही बार्ते हो जाया करती थीं।" ऐसी अवस्था रहने के कारण ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएव श्री जगदम्त्रा भी कृपा से उन्होंने केवल अन्तःकरण की व्याकुलता स जो दर्शन और अनुभन प्राप्त किया था, उन्हीं को पुनः एक बार शास्त्रोक्त मार्ग से और शास्त्रोक्त प्रणाली से साध्य करके प्राप्त कर लेना उनके टिए आवश्यक हो गया था। ज्ञास्त्रों का कथन है कि " श्री गुरुमुख से सुने हुए अनुभव और शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालीन सापकों के अनुभव—दोनों का तथा अपने को प्राप्त होने वाले दिच्य दर्शन और अपने अलौकिक अनुभवों का मिलान करके जब तक साधक उन सब की एकवाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख छेता तब तक वह सर्वथा संशय-रहित नहीं हो सकता। इन तीनों अनुभवों - शास्त्रीक्त अनुभव, अन्य साधकों के अनुभव और स्वानुभव की एकवाक्यता जहाँ उसने एक बार देख ही नो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और वह पूर्ण शान्ति का अधिकारी वन जाता है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गृह कारण या जिसके कारण श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुन: साधनाएँ कीं। केवल अपने ही लिए शान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का उदेश्य नहीं या। श्री जगन्माता ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृष्वीतल पर यता से उन्होंने ईस्तरदर्शन का छाम उठाया। यह व्याकुळता उत्तरो-त्तर अधिकाधिक बद्दकर उससे उनके शरीर और मन का रूप इनना बद्दछ गया था कि उसकी उन्हें क्रव्यना तक न थी। उससे उनमे नये नये मात्र उत्पन्न हुए। इसके सिवाय इसी व्याकुळता से ही उनके मन मे अपने उपास्य देव के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और विधी भिन्न के सर्व बाह्य नियमों का उन्हेंबन करके वे प्रेमाभक्ति के अधिकारी वन गये जिससे उन्हें शीष्ट्र ही थ्री जगडम्बा के डिक्स डर्शन की प्राप्ति हुई।

इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि "तब बाकी क्या बचा था ? श्रीरामकृष्ण को यदि इस समय ईस्वर का दर्शन हो गया था तो फिर अब इसके बाद साधना करने के छिए उन्हें कोई कारण ही शेप नहीं या।" इसका उत्तर यह है कि एक दृष्टि से साधना की कोई आवस्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आवस्यकता अपस्य थी । श्रीरामकृष्ण कहते थे—" वृक्ष, छता आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें पहले फूल फिर फल निकलते हैं, परन्तु उनमे से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रथम फल तत्परचात् पुष्प निकलते हैं!" साधनाओं के विषय में श्रीरामकृष्ण के मन का विकास विलक्कल उसी तरह का हुआ। इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साधनाकाल के प्रथम भाग में यदापि उन्हें मिल मिल दर्शन प्राप्त हुए थे तथापि जब तक उन्होंने शास्त्रों में वर्णित साधकों के शास्त्रीयसाधन-पद्गति द्वारा उत्पन्न अनुभवों के साथ अपने स्वतः के अनुभवों का मिछान करके देख नहीं छिया, तथा जब तक अपने अनुभव की सचाई और झुटाईका निश्चय नहीं कर लिया और इस प्रकार के अनुभवों की चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गई, नव

नक उनका मन सदा शंकायुक्त ही बना रहता था।श्रीरामकृष्ण ऋहतें थे- "श्रीजगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप के दर्शन मुझे नित्यप्रति हुआ करते थे, पर ये दर्शन सत्य हैं या मन के केवर अम मात्र हैं यह संशय मुझे सदा हुआ करता था । .इसी कारण मैं कहा करता था कि यदि अमुक बातें हो जायेंगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानूँगा और सदा वही बातें हो जाया करती थीं।" ऐसी अवस्था रहने के कारण . . इस्तरदर्शन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएव श्री जगदम्बा की कृषा से उन्होंने केवल अन्त:करण की व्याकुलता से जो दर्शन और अनुभन प्राप्त किया था, उन्हीं को पुनः एक बार शास्त्रोक्त मार्ग से और शास्त्रोक्त प्रणाही से साध्य करके प्राप्त कर हेना उनके टिए आवस्यक हो गया था। शास्त्रों का कथन है कि " श्री गुरुमुख से सुने हुए अनुभव और शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालीन साधकों के अनुभव-दोनों का तथा अपने को प्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और अपने अठौकिके अनुभवों का मिलान करके जब तक साधक उन सब की एकवाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख छेता तब तक वह सर्वया संशय-रहित नहीं हो सकता। इन तीनों अनुभवों — शास्त्रीक्त अनुभव, अन्य साधको के अनुभव और स्वानुभव की एकवाक्यता जहाँ उसने एक बार देख छी नो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और वह पूर्ण ज्ञान्ति का अधिकारी बन जाता है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गृह कारण या जिसके कारण श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुन: साधनाएँ कीं। केवल अपने ही लिए शान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का उदेश्य नहीं था। श्री जगन्माना ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृथ्वीतल पर

भेजा था। अत. यथार्थ आचार्यपद पर आरूट होने के लिए उन्हें सब प्रकार के धार्मिक मतो के अनुसार साधना करना आवश्यक था। उन धर्म-मनो के अन्तिम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभर करके देखना भी आपश्यक्षणा। इसीटिए उन्हें सब धर्मी और सभी पंथों की साधना करने का इतना महान प्रयास करना पडा। इतना ही नहीं, बरन् यह भी प्रतीत होता है कि उनके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईशारानुरागी मनुष्य के इटय में शास्त्र-वर्णित स्वय-उदित सभी अनस्याओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराने के टिए तया साय ही साथ वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि सब धर्मप्रयों की सत्यता को भी वर्तमान युग में पुन. स्थापित करने के छिए श्री जगदम्बा ने श्रीरामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ कराई होंगी। इसी कारण स्वयं शान्तिलाभ कर लेने के पश्चात् भी श्रीरामकृष्ण को साधनाएँ करनी पडी। प्रत्येक धर्म के सिद्ध पुरुष को उचित समय पर श्रीरामकृष्ण के पास लाकर उनके द्वारा उनके धर्मों के तन्त्र और ध्येय की जानकारी उन्हें (श्रीराम कृष्ण को ) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में श्रीरामकृष्ण को सिद्धि प्राप्त कराने में भी श्रीजगन्माता का यही उदेश रहा होगा। यो यो उनके अद्भुत और अछीकिक चरित्र का मनन और चिन्तन किया जाय त्यों त्यों यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

हम पहले कह चुके हैं कि प्रथम चार वर्षों मे उन्हें अपने ही मन की तीव व्याजुलता से ईरमरवर्शन के मार्ग में सहायता मिली। शास्त्र-निर्दिष्ट पप कीनसा है जिससे चलने पर ईरमर का टर्शन होगा, यह बताने गाला उन्हें जुस समय कोई भी नहीं मिला था। अत आन्तरिकधेर छटपटाहट ही उनके लिए उस समय मार्गदर्शक बनी। केनल उसी छट-पटाहट के आवार से उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे

२१९ स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी प्रकार की भी बाहरी सहायता न हो तो भी सावक केवल आन्तरिक व्याकुलता के वल पर ईश्वरदर्शन का छाभ उठा सकता है। परन्तु केवल आन्तरिक व्याकुलता की सहायता से ही .ईश्नरप्राप्ति करना हो तो वह व्याकुछता फितनी प्रवछ होनी चाहिए, इसे हम अनेक वार मुळ जाते हैं। श्रीरामकृष्ण के उस समय के चरित्र को देखकर उस व्याकुरुता की प्रवटता कितनी होनी चाहिए, यह स्पष्ट विदित हो जाता है। उस समय ईरनरदर्शन के छिए अद्भत व्याकुलता होने के कारण उनके आहार, निद्रा, छःजा, भय आदि शारीरिक और मानसिक दृढ़ संस्कार न मालूम कहाँ चले गये थे, उनका नाम तक नहीं था। शरीर के स्त्रास्थ्य की बात तो जाने दीजिये पर स्वयं अपने प्राणों की रक्षा की ओर भी उनका तनिक भी ध्यान नहीं या। श्रीरामकृष्ण कहते थे- " उस समय शरीर के मंस्कारी

की ओर कुछ भी ध्यान न रहने के कारण सिर के केश बहुत बढ गये थे और मिश्र आदि छग जाने से आप ही आप उनकी जटा बन गई थी। ध्यान के लिए बैठे रहते समय मन की एकाप्रता के कारण शरीर किसी जड़ पदार्थ के समान स्थिर वन जाता था, यहाँ तक कि पक्षी भी निर्भय होकर सिर पर बैठ जाते थे और अपनी चोच से सिर की धूळ में खाद्य पटार्थ हुँटा करते ये ! ईइनर के निरह में अधीर होकर मैं कभी कभी अपना मस्तक जमीन पर इतना विस टाळता या कि चमटा द्विलकर रक्तमय, लोहू-लोहान हो जाता था ! इस प्रकार ध्यान, भजन, प्रार्थना और आत्मनिवेदन मे दिन के उदय और अस्त तक का भी ध्यान नहीं रहता था; परन्तु जब सन्या समय दादश शिवमन्दिर, श्री गोनिन्दजी के मन्दिर और श्री जगदम्बा के मन्दिर मे

आरती ग्रस्त होती थी और शख, यण्टा, झाँझ की एक साथ आमाज

होती थी, तब मेरी नेदना का पार नहीं रहता था। ऐसा उगता था कि 'हाय ! हाय ! और भी एक दिन व्यर्थ गया और श्री जगदम्या भा दर्शन आज भी नहीं हुआ!' इस मिचार से प्राण इतना व्याकुट हो उठना था कि शान्त रहते नहीं बनता था। उस व्याक्छता के आनेश में मैं जमीन पर गिर पडता था और जोर जोर से चिल्लाकर रोना था. 'माता. आज भी तने दर्शन नहीं दिया।' और यह महमर इतना रोता-पीटता था कि चारों ओर से छोग टीड पड़ते थे और मेरी वह अगस्या देखकर कहते थे कि 'अरे! बेचारे को पेट के शुल जी 'पीडा से फितना कष्ट हो रहा है'!" हमने श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में जब रहना आरम्भ किया उस समय हमें इस सम्बन्ध में उपदेश देते हुए कि ईश्वरदर्शन के लिए मन में कितनी तीत्र व्याकलना होनी चाहिए, वे स्मयं अपने सावनामाल की उपरोक्त वातें वताते हुए कहा करते ये कि "स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रव्य के दिए लोग ऑखों से घडों पानी बहाते हैं, पर ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हुआ "इसके छिए क्या एक चुल्लू भर भी पानी कभी किसी की आँखों से 'निफला है ? और उल्टा कहते हैं-'क्या कोर भाई ? इतनी एकनिष्ठा मे भगजरेसना की, फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया! ' ईशनर के दर्शन के लिए उसी व्याकुलता से एक बार भी आँखों से ऑम निकालो और देखो वह कैसे दर्शन नहीं देता।" उनके ये शब्द हमारे हर्य में भिद जाते थे और हमें मालूम पडता था कि स्वयं अपने साधनाकाल में उन्होंने -इस बात का प्रत्यक्ष अनुभन कर लिया है, इसी कारण वे नि:शंक होकर अधिकारपूर्वक तथा दृढता के साथ इस प्रकार कह सकते हैं।

साधनाकाल के प्रथम निभाग में केवल श्री जगदस्वा का दर्शन

प्राप्त करके ही श्रीरामकृष्ण शान्त नहीं हुए। श्रीजगदम्त्रा के दर्शन होने के बाद अपने कुलदेवता के दर्शन पाने की ओर उनके मन की सहज ही प्रवृत्ति हुई । महावीर हनुमान की सी भक्ति हो तभी श्री रामचन्द्र का दर्शन होगा, ऐसा सोचकर दास्यभक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए. अपने को महाबीर मानकर उन्होंने कुछ दिनों तक साधना की। श्रीराम-कृष्ण कहते थे - उन दिनों निरन्तर हनुमानजी का ही चिन्तन करते करते में इतना तन्मय हो जाता था कि अपने प्रयक्त अस्तित्र और व्यक्तित्व को भी कम से कम कुछ समय तक पूरी त्रह भूळ जाता था ! उन दिनों आहार-विहारादि सब कार्य हनुमानजी के समान ही होते थे। में जान-बृहकर वैसा करता था सो बात नहीं है। आप ही आप वैसा हो जाता था। घोती को पूँछ के आकार की बनाकर उसे कमर में लपेट छेता था और कूदते हुए चछता था; फल मूछ के अतिरिक्त और *कु*छ नहीं खाना था । खाते समय इनके डिज्के निकालने की प्रवृत्ति भी नहीं होती थी। दिन का बहुत सा भाग पेड़ पर बैठकर ही विताता या और 'रधुवीर ! रधुवीर ! 'की पुकार गम्भीर स्वर से किया करता था। उन दिनों आँखें भी वानर की आँखों के समान सटा चंचल रहा करती थी और अधिक आंश्चर्य की बात तो यह है कि पीठ की रीट का अन्तिम भाग लगभग एक इंच भर बढ़ गया था !" इस विचित्र बात की सनकर हमने पूछा, "क्या आप के शरीर का वह भाग अब तक वैसा ही है ? " उन्होंने सरछता से उत्तर दिया, " नहीं तो; महाबीर का भाव मन से दूर होते ही वह बढ़ा हुआ भाग भी घीरे धीरे कम होने लगा और अन्त में पूर्ववन् हो गया!"

टास्पभाव की साधना के समय श्रीरामकृष्ण को एक अद्भुत टर्शन प्राप्त हुआ वि कहते थे, "उन दिनों एक टिन में योही पंचवटी के नीचे बेटा था। उस मनय मैं जोई निशेष ध्यान या चिन्तन करता था सो बात नहीं है, सहज ही बैठा हुआ था। इतने में वहाँ एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्रीमूर्नि प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से यह स्यान प्रकाशित हो गया। उस समय केनल नह स्त्रीमूर्ति ही दीखती थी, इतना ही नहीं, परन् वहाँ के पृक्ष, झाडियाँ, ममा की घारा आदि सभी चीजें भी दीख रहीं थी। मैंने यह देखा कि वह स्त्री कोई मानवी ही होगी, क्योंकि जिनयन आदि टैत्री-रक्षण उसमें नहीं थे, परन्तु प्रेम, दुख, करणा, सहिष्णुता आदि निकारों को स्पष्ट दिखानेवाला उसके समान तेजस्त्री और गम्भीर मुख-मण्डल मैंने पहीं नहीं देखा। तह मूर्ति मेरी ओर प्रसन्न दृष्टि में देखती हुई घीरे घीरे आगे बढ़ रही थी। मैं चित्रन हो कर यह सोच रहा था कि यह कौन होगी १ इतने ही में वहीं से एक वडा भारी वन्दर " हुए ! हुए ! " करते आया और उसके चरणों के सभीप बैठ गया, त्योंही मेरे मन में एकाएक यह आया कि 'अरे यह तो सीता है, जन्मदु खिनी, जन प्रराजनदिनी, राममयजीविता सीता हैं। मन में ऐसा निश्चय होते ही आगे बडकर उनके चरणों में में छोटने वाला ही था कि इतने में, वहीं पर वे इस (अपनी ओर उँगली दिखाकर) शरीर में प्रिविष्ट हो गई और आनन्द और विस्मय के कारण में भी। वाह्यज्ञानशून्य वन गया। ध्यान चिन्तन आदि कुछ भी न करते हुए इस प्रकार किसी का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था। सीता रा ही दर्शन सर्वप्रथम हुआ। (क्षुठ हँसरर) जन्मदु खिनी सीता का ही इस प्रकार प्रथम दर्शन हुआ इसी कारण में समझता हूँ, जन्म से टेकर में भी उन्हीं के समान दुख भीग रहा हूं!"

तपरचर्या के योग्य पवित्र स्थान की आत्रस्थत ना मालूम एडमे

पर श्रीरामङ्ग्ण ने एक नतीन पचत्रटी स्थापित करने की इच्छा हरय से प्रकट की। पचनटी कैसी हो इसके निषय में स्कन्त पुराण में लिखा है कि-

> अद्यत्थं विरववृक्ष च वटधार्मी अशोककम् । वर्डापचकमित्युक्त स्थापयेत् पच दिशु च ॥ अज्ञोक स्थापयेत्प्राचि विव्यमुत्तरमागत । वट पश्चिमभोग तु धात्री दक्षिणतस्तथा ॥ अशोक ब्रीहिदिक्स्थाप्य तपस्यार्थ सुरश्वरि । • मध्ये वे (रं चतुर्हस्तां सुदरीं सुमनोहराम् ॥

हृद्य कहता था-" लगभग उसी समय पचनटी के आमराम की ऊँची-नीची जमीन पीटकर सम रसतल की गई थी जिसमे यह ऑवले का पेड जिसके नीचे बैठकर श्रीरामकृष्ण ध्यान-जा आदि करते थे, नष्टप्राय हो गया था। तत्र आजकल जहाँ साबु बैरागियों के टहरने का स्थान है उसनी पश्चिम ओर श्रीरामकृष्ण ने स्वय अपने हायों से एक अश्वत्य वृक्ष लगाया और हृदय से बेल, अशोक, वड और ऑपले के पेड लगाये और इन सब के चारों ओर तुलसी ओर अपराजिता के पींघे लगाये गये। योडे ही दिनों में ये सब पेड, पींपे अच्छे पढ गये और श्रीरामकृष्ण अपना बहुत सा समय इस पचपटी मे ध्यान धारणा आदि में त्रिताने छगे। तुलसी और अपराजिता के पौधे बहुत पट गये, पर उनके आसपास कोई घेरा न होने के कारण जानपर उन्हें वई बार नष्ट वर दिया वरते थे। एक दिन श्रीरामकृष्ण पंचवटी में ध्यानमन्न बैठे हुए गगाजी भी ओर डेखरर मोच रहे थे कि अब उसके लिए क्या उपाय किया जाय, कि इतने में ही उन्हें गमाजी की धारा

में काँटों का एक बटा ढेर सा बहकर आना हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरन्त बाग के भर्ताभारी नामक माछी को पुत्रारा और उस देर की खींचकर किनारे पर टाने के टिए कहा। श्रीरामकृष्ण पर भर्ताभारी की बड़ी निष्ठा थी और उनकी सेता करने में उसे वड़ा आनन्द आता था। वह झट उस कॉंटे के देर को फिनारे खीच लाया। श्रीरामफूष्ण देखते हैं तो उसमें घेरा बनाने लायक काँटे तो ये ही, परन्तु उसमें रस्मी और कुन्हाडी आदि घेरा बनाने की सभी आवश्यक सामग्री भी थी। यह देखकर उन दोनों को वडा अचरज हुआ और इन पौरों की रक्षा के दिए ही श्री जगदम्बा ने यह सामान भेजा है, यह विस्तास हो गया। भर्ताभारी तुरन्त काम में छंग गया और उसने शीप ही घेरा बना टाटा । तब श्रीरामफुष्ण निश्चिन्त हुए । जानपरी से बचाने का प्रबन्ध हो जाने पर शीव ही तुलसी और अपराजिता क पौते बढकर इतने बने हो गये कि पंचवटी में यदि कोई बैठा हो तो बाहरपाछ मनुष्य को भीतर का कुछ नहीं दिखाई देता या। शीरामकृष्ण ने मधुरवाबू से भिन्न भिन्न तीयों की पनित्र घृटि मँगाकर इस पचरटी में बिठना दी।

दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के विशाल काली मन्दिर बनजाने का समाचार बगाल में भर्वत्र फैल जान से गंगासागर, जगजाय आहि तीयों को जाते समय और बहाँ सेलैंटित हुए प्राय सभी साधु, सन्यासी-बैरागी-आदि वहीं कुछ दिनों तक ठहरने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि इस समाज में मुब प्रकार के सर्व श्रेणी के साथक और सिद्ध पुरुष होते थे। उन्हीं में से एक साधु से लगभग इसी समय उन्होंने हर-'योग की साथना सीखी। हटयोंग की सब क्रियाओं की स्वय साधना कर चुक्रने तथा उनके फलाफल का प्रत्यक्ष अनुभर प्राप्त वर लेने पर भी वे हठयोग की साधना न करने का ही उपदेश दिया करते थे। हममें से कोई कोई हरुयोग की कुछ बाते पूछा करेत थे, तब वे कहते थे, "सब साधनाएँ इस काल के लिए नहीं हैं। कलियुग में जीन अल्पायु और अन्नमतप्राण होता है। हठयोग का अभ्यास करके शरीर दृद्र बना लेने के बाद फिर राजयोग का अम्यास करने और ईश्वर की मक्ति करने के छिए इस युग में समय कहाँ है ! इसके सिवाय हठयोग का अम्यास करने के लिए किसी अधिकारी गुरु के समीप बहुन समय तक निवास करके आहार, विहार, आदि सभी निपयों में उनके कहने के अनुसार निशेप कटे नियमों के साथ चंछना चाहिए। नियमों के पालन मे योडी भी मुख होने से साथक के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है और साथक की मृपु होने की सम्भानना रहती है। इसीटिए इन सब के करने की कोई जानस्यकता नहीं है। एक बात और भी यह है कि प्राणायाम, कुभक आदि के द्वारा बाय का निरोध करना पडता है। यह सब मन के ही निरोध करने के छिए है। भक्तियुक्त अन्तःकरण से यदि ईश्वर का प्यान किया जाय तो मन और प्राण दोनो ही आप ही आप निरुद्ध हो जाते हैं। किछ्युग में प्राणी अल्पायु और अल्प शक्तिग्राले होते हैं, इस कारण भगवान ने कृपा करके उनके टिए ईश्वरप्राप्ति का मार्ग सरल कर रखा है, स्त्री-प्रतादि के नियोग से प्राण जैसा व्याकल हो उठता है और दसो दिशायें शून्य मालूम पडती हैं, वैसी ही व्याकु-लता ईरार के लिए यदि फिसी के मन में केउल चौबीस घण्टे तक टिफ सके तो इस युग में उसे ईरपर अपस्य ही दर्शन देगे।"

हम कह चुके हैं कि हलधारी योग्य पण्डित और निष्टामन बैण्यम थे। राधा-गोविन्ट जी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने के मा. १ रा. टी. १५ कुछ दिनों बाद वे तन्त्रोक्त यामाचार की साधना करने लगे। यह चात प्रकट होने पर छोग इस विषय में काना-फुसी करने छगे, परन्तु हलधारी को बाक्सिद्धि होने के कारण उसके शाप के डर से कीई भी यह बात उनके सामने कहने का साहस नहीं करता या। धीरे-धीरे श्रीरामकृष्ण के कान में यह बात पहुँची । श्रीरामकृष्ण स्पष्टाक्ता थे। उनके पास भीतर कुछ और बाहर कुछ यह कभी नहीं था। उन्होंने हलभारी से एक दिन कह दिया, "तुम तन्त्रीक्त साधना करते हो; अतः लोग तुम पर हँसने हैं।" यह सुनकर हरूपारी विगड़ पड़े और बोले, " तू मुझसे छोटा होकर मेरी ऐसी अवज्ञा करता है। तेरे मुँह से खून गिरेगा।" " मैंने तुम्हारी अवज्ञा करने के लिए नहीं कहा; केवल लोगों का कहना तुम्हें मालूम कराने के हेतु मैंने कहा था "-एसी बहुत सी बातें कहकर श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रसन्न करने भा प्रयत्न करने छगे, परन्तु उस समय हलधारी ने उनकी एक भी नहीं सुनी।

इस घटना के बाद एक दिन रात को ८-९ बजे के लगभग
श्रीरामकृष्ण के तालू से सचसुच खून निकल्कर मुखमार्ग से लगातार
बाहर गिरने लगा। श्रीरामकृष्ण कहते ये—" उस खून का रंग
बिल्कुल काला था। और खून इतना गादा था कि कुछ तो मुख से
बाहर गिरा और कुछ दाँतों के सिरे पर चिपककर बढ की रेपा के
समान बाहर झूलने लगा। मुँह में रुई या कपडे की पोटली रखकर
रक्त को दवाने का प्रयत्न किया, पर बह सब निष्मल हुआ; तब मुझे
डर लगा। यह बाती सब ओर फैल जाने से लोग जमा हो गये।
हल्हारी उस समय मन्दिर में सार्य-धूना आदि समान्द कर रहे थे। यह

बात सुनकर उन्हें भी दर छगा और वे तुरन्त दौड आये। उन्हें देखते ही मेरी ऑखें डबटबा गई और में बोछा, 'भैच्या! शाप देकर तुमने मरी कैसी दशा कर दी, देखों भछा <sup>21</sup> मेरी यह अवस्था देखकर वे भी रो पढ़ें!

"उस दिन काठीमन्दिर में एक अच्छे साबु आये थे। यह समा-चार जानकर ने भी नहीं आये और रक्त के रंग तथा रक्त निकलं के स्थान की परीक्षा करके बोले, ' डरो मत। रक्त बाहर निकल गया, यह बहुत अच्छा हुआ। मालूम होता है तुम योग-सावना करते हो। इस साधना के प्रमान से मुसुन्ता का मुख खुलकर शरीर का रक्त सिर की ओर चट रहाया सोसिर में न पहुँचकर बीच ही में मुँह से बाहर निकल गया। यह सचमुच अच्छा हुआ। यह जुन अगर मस्तक में चट जाता, तो तुम्हें जडसमाधि प्राप्त हो जाती और वह समाधि कुछ भी करने से भंग न होती। प्रतीत होता है कि तुम्हारे हारा श्री जगटम्बा का कुछ निशेष कार्य होना है; इसीलिये उसने इस सकट से तुम्हें बचा लिया है। जब उस साधु ने इस प्रकार समझाया तब मुझे धीरज हुआ।"

इम तरह हिल्धारी का शाप उच्टा वरटान बनकर श्रीरामकृष्ण के लिए फलीभुत हुआ।

्हलघारी के साथ श्रीरामकृष्ण का न्यावहार बडा मधुर या। हल-गारी श्रीरामजृष्ण के चचेरे मार्ड थे और उनसे आधु में कुछ बडे थे। मन् १८१८ के लगभग वे दक्षिणेहगर आधे और उस समय से सन् १८६५ तक श्री राधा-गोनिंदजी के पुजारी का कार्य करते रहे। अर्थात् श्रीरामकृष्ण के साधनाकाउ के लगभग माटे मात गर्ने तक ने वहाँ पे

और उस समय की सारी घटनाएँ उनवी आँखों के सामने हुईं। श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसा सुना है कि वे श्रीयुत तोतापुरी के साथ अन्यामरामायण आदि वेदान्तशास्त्र के प्रशों पर चर्चा विया करते थे। तो भी ऐसा दीखता है कि उन्हें श्रीरामकृष्ण भी उन्च आव्यातिक अवस्या का अच्छा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। हरुधारी वडे निष्टातान और आचारसम्पन्न थे, इसी कारण भारापेश में आरर श्रीरामकृष्ण का अपनी घोती, जनेक आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें मालूम पडता था कि हमारा छोटा भाई स्वेच्छाचारी या पागल हो गया है। हदय कहता था, " उन्होंने कभी कभी मुझसे कहा भी कि—'हदू! अरे! यह इस तरह जनेक निकाल डालता है, धोती खोळ डालता है, यह तो बहुत बुरी बात है। अनेक जन्मो के पुण्य से कहीं ब्राह्मण का शरीर मिलता है, पर इसे देखों तो सभी आचरण त्रिपरीत हैं । इसे तो अपना ब्राह्मणस्य भी छोड देने की इच्छा होती है । ऐसी इसकी कौनसी उच्च अवस्था है कि जिससे यह इस प्रकार स्वेच्छा चार करता है 2 हदू । देख रे माई । यह तरा ही थोडा बहुत सुनेगा । त ही इसे इस निषय में कुछ समझा दे और यह इस प्रकार की चार न चले, इसना तुझे ध्यान रखना चाहिए । इतना ही नहीं, यदि वने और उसे बाँध रर रखना भी बुछ उपयोगी सिद्ध हो तो नैसा उपाय भी तुझे करना चाहिए '।"

पूजा के समय के उनके तन्मय मान, उनकी प्रेमाधुआत, भगन्द गुणश्रमण में उनना उल्लास आदि देखकर हल्लारी को बडा अवरज होता या और ने मन में सोचते थे कि हमारे छोटे भाई की ऐसी अरस्या ईरारी भागांच्या के कारण ही होनी चाहिए, क्योंनि अन्य किसी की ऐसी अवस्था नहीं होती ! इसी प्रकार उन पर इटय की भी ऐसी निष्ठा देख वे चित्रत होकर कहते थे, "हरू ! त कूछ भी कह ! तुक्षको उसके बारे में कुछ साक्षात्कार अवस्य हुआ है, अन्यया त्र उसकी इस प्रकार सेवा कभी नहीं करता !"

इस प्रकार हरुवारी के मन में श्रीरामकृष्ण की उच्चावस्था के सम्बन्ध में सदा दुविधा रहा करती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "जब में कालीमन्दिर में पूजां करना था उस समय मेरा तन्मय भाव देख हळघारी मुग्ध होकर कई बार कहते थे—"रामकृष्ण! अब मैंने तुझ निरिचत रूप से पहिचान छिया।" यह सुनकर मै कभी-कभी हँसी में वह देता था, "देखिये! नहीं तो फिर और कुछ गोलमाल हो जायगा!" वे कहते थे, "अब में तुझे नहीं भूळ सकता; अब द मुझे घोखा नहीं दे सकता, तुझमें निश्चय ही ईश्वरी आवेश है; अब मुझे तेरा पूरा परिचय मिल गया।" यह सुनकर मैं कहता था, "चलो, देखा जायगा।" तत्पश्चात् हरूधारी मन्दिर की पूजा समाप्त करके एक चुटकी भर नास मुँघ लेते और जब अध्यात्मरामायण या भागवत या गीता पढने वैठते, ् तब तो अपनी विद्वचा के अभिमान से मानो एक विल्कुल ही भिन्न व्यक्ति बन जाते थे। उस समय मैं उनके पास जाता और कहता, "दादा, तुमने जो कुछ शास्त्र में पढ़ा है उन सभी अवस्थाओं का अनुमव मैंने स्वयं किया है और इन सब बातों को मैं समझता भी हूँ।" यह सुनते ही वे बोछ उठते थे, "वाह रे मूर्ख ! तू इन सब वातों को क्या समझता है ! " तव में स्त्रयं अपनी और उँगळी दिखाकर कहता था - " सच कहता हूँ; इस दारीर में जो एक व्यक्ति है वह इन सब बातों को मुझे समझाया करता है! तुमने अभी ही कहा था कि मुझमें

ईन्नरी आनेश है और वहीं ये सन बात समझा देना है।" यह सुननर वे और भी इन्द्र होते थे और कहते थे, "चल, चल, मूर्च मही वा! कि लियुग में विका के सिनाय ईर्नरी अनतार होने नी बात शास्त्र में आर कहाँ पर है ' वृत्ते उन्माट हो गया है, इसी कारण तेरी यह अमामन करपना हो गई है। ' तब में हैंसम हे, इसी कारण तेरी यह अमामन करपना हो गई है। ' तब में हैंसम हता. ' पर वृत्त तो अभी ही कहते थे कि अनमें धोखा नहीं खा सकता ' पर यह सुमें नोन ' ऐमी बतो एक वार नहीं, यो बार नहीं, अने नों बार होती थी। किर एन दिन उन्होंने मुझे पचाटी के बढ़ वी एक जाम्बा पर बैठनर ल्युशन करते हुए देखा। उस दिन से उनवी पवनी वारणा हो गई कि मुझे प्रसारक्षस उमाया है!"

हल्थांग के पुत्र नी मृत्यु का उत्ख्य उत्पर हो हो चुना है। उस दिन से उननी यह भाजना हो गई कि श्री काली तमोगुणमधी या तामसी हैं—एक दिन बातचीत के सिलसिले में वे श्रीरामष्ट्रण्य से कह भी गये कि "तामसी मूर्ति वी उपासना करने से क्या कर्म आखायानिक उनित हो सकती हैं ऐसी देंगे वी तृ इतनी आराधना क्यों करता हैं।" श्रीरामष्ट्रण्य ने उनका बहना सुन लिया और उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु उन्हें अपने ह्ष्टेंद्रचता वी निन्दा सुनन्तर बहुत बुरा लगा। ने बेले न "माता! हल्यां भी वंदे नाये शायत से जिल्हा के तो हम्म के कि से माता! हल्यां में वेते हैं।" तदनन्तर श्री जगदम्या से बोले न "माता! हल्यांगि बंदे हिं।" तदनन्तर श्री जगदम्या ने मुल से इस नियय वा यायाये तर समझते ही व्यन्त उल्लास और उत्साह से वे हल्यारी के पास दौड गये और एकटम उससे करने पर बैठनर उन्मत के समान उनसे बार बार बर्टने

छने, "क्यों तुम माता को तामसी कहते हो ? क्या माता तामसी हैं ? मेरी माता तो सब कुछ है— त्रिगुणमयी और शुद्ध सत्वगुणमयी हैं।" श्रीरामकृष्ण उम समय भावाविष्ट थे। उनके बोठने से और स्पर्श से उस समय हरुधारी की ऑर्ले खुरु गईं । उस समय वे (हरुधारी ) आसन पर बंठे पूजा कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण की यह बात उन्हें जँच गई और इनमें (श्रीरामकृष्ण में ) श्री जगदम्बा का आविर्माव होना उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया । अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से चंदन, फूळ टेकर उन्होंने बड़ी भिन्त के साथ श्रीरामकृष्ण के चरणों में समर्दित किये। थोड़ी टेर बाद हृदय भी वहाँ आ गया और हरूचारी ब्रोडा - "मामा, आप ऋहा करते हैं कि रामकृष्ण को भूत छगा है। तब फिर आपने उनकी पूजा क्यों की ? " हलधारी बोले, "क्या कह हदू ! उसने कालीमन्दिर से लीटकर मेरी कैसी अवस्था कर दी ! अव तो में सब मूळ गया। मुझे उसमें सचमुच साक्षात् ईरउरी आवेश दिखाई टिया ! हरू ] जब जब मैं कालीमन्दिर में जाता हूं तब तब वह मेरी इसी प्रकार निलक्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बडा चम'कार मालृम पडता है। मैं इसे किसी प्रकार हल नहीं कर सकता।"

इस प्रकार हलधारी श्रीरामकुण्ण में ईस्वरी प्रकाश का अस्तित्व वारम्बार अनुभन्न करते हुए भी जब कभी नास की चुटकी लेकर शास्त्र-निचार करने लगते तब अपने पाण्डित्य के अभिमान में भूटकर पुन: अपनी पुरानी धारणा पर लौट आते थे। इससे यह स्पष्ट दीखताहै कि कामकाचनासकिन नष्ट हुए बिना केत्रल बाहा शीचाचार और शास्त्रज्ञान के हाराबहुत कुल कार्य नहीं सखता और मनुष्य सत्य तन्त्र की धारणा नहीं करसकता। एक दिन कालीमन्दिर में भिखारियों का भोजन हुआ। श्रीरामकृष्ण ने इन सन भिखारियों को नारायण मानन्तर उन छोगों ना उध्छिष्ट भी उस समय भक्षण निया। यह देखकर हृष्टधारी कृद होन्नर श्रीरामनृष्ण से बोरे, " मूर्खि त तो अष्ट हो गया। नेरी एडिन्सियों होने पर उनका निनाह कैसे होगा सो में देखूँगा।" वेदानतज्ञान या अभिमान रखनेनाले हृष्टधारी की यह बात सुन श्रीरामकृष्ण दुखिन होकर कहने छगे, "अरे दादा! नाह रे अर्ण्यपण्डित! तुम्हीं तो कहते हो कि 'शास्त्र जगत् को मिय्या कहते हैं और सर्न मूर्तों में ब्रह्म दृष्टि रचनी चाहिए।' क्यात् समझते हो कि में भी तुम्हों समान ' जगत् को मिय्या' कहूँगा और उत्पर से एडिक-चच्च भी मुझे होते रहेंगे रे निकार है तुम्हार इस शास्त्रज्ञान को !"

कभी कभी हल्यारी के पाण्डित्य से फॅसमर वालकस्वभागमाले श्रीप्रामकृष्ण किंमतिव्यमुद्ध हो जाते वे और श्री जगदम्या की सम्मति लेने के लिए उससे पास दीव जाया करते थे। एक दिन हल्यारी ने उनसे कहा, "शास्त्र कहते हैं कि ईरमर मामामान से परे है, तब ते मामाम्या में जो ईरमर के रूप जादि देखता है, वे सब मिच्या हैं।" यह सुनकर श्रीरामकृष्ण के मन में श्रम हो गया। इससे उनकी कुछ भी न स्वतने लगा। वे कहते ये—"तब मुझे मालूम होने लगा कि मामामेश में मुझे तो दरीन हुए और जो बातें मैंने सुनी वे सभी बूठ हैं हैं क्या माता ने मुझे दग लिया! इस निचार में मरा मन अव्यन्त्याकुल हो उठा और मैं रोते रोते कहने लगा—'माता! क्या मित्री निरक्षर मूर्ख को इस प्रकार ठाती हो है' रोने का वेगा उस समय किसी भी प्रकार से मही रकता था। हुछ समय बाद में वहीं वैठकर रोने से उस जगह से पुळी लिकड़ने लगा और उस पुषे आसपस्त की सम जगह

भर गई। घोडो देर में उस भृष्ठ-समृह में एक सुन्दर गौरवर्ण की मुखाकृति दिखाई देने लगी। वह मृति कुछ समय नक मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर गम्मीर स्वर से त्रिनार बोली, 'ओर! द् मावमुखी रहा दिना कह कुछ समय बाद वह मृति उसी भुएँ में मिलकर अहस्य हो गई। वह भुओं भी क्षणभर में लोग गया। तब मुक्ते उस समय इन इन्दों को सुनकर बड़ी शान्ति प्राप्त हुई। "

श्रीरामकृष्ण के साधनाजाल के जीवन पर जितना ही विचार किया जाय उतना ही स्पष्ट दिखता है कि यद्यी कालीमन्दिर मे बहुतों की यह धारणा थी कि उन्हें उन्माद हो गया है, पर निश्चय ही · यह उन्माट मस्तिष्क के दिकार या किसी रोग के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। और यह उन्माद था ही नहीं, वरन् दिच्योन्माद था। यह तो उनके ईश्वरदर्शन के लिए अन्तक्षरण में उत्पन्न होनेवाली प्रचण्ड व्याकुलता थी । इसी व्याकुलता के प्रवल बेग से वे उस समय अपने आपको सम्हाल नहीं सकते थे तथ किसी उन्मत्त के समान स्वैर वर्तात्र करते थे। ईश्वर-दर्शन के लिए उनके हृदय में निरन्तर प्रचण्ड प्याला उठा करती थी। इसी कारण वे साधारण छोगों से साधारण सासारिक वार्तालाप नहीं करते थे। वस इसीलिए सब लोग उन्हें उन्मादग्रस्त कहा करते थे। हम सांसारिक छोगों की भी कभी कभी किसी मामूछी बात के छिए ऐसी ही अरस्या हो जाती है। यदि ऐसी बातों के छिए हमारी च्याकुछता कभी वढ़ जाय और चिन्ता के कारण सहनशक्ति की मर्यादा के बाहर चली जाय, तो हमारा भी आचरण बदल जाता है और मन में एक और कार्य में दूसरा होने का सदा का स्त्रभार भी बदल जाता है। इस पर यदि कोई (यह कहे कि " सहनशक्ति की सीमा भी तो सब में पम सी नहीं होती । वोई बोडे से ही सुष्व दु ज में विल्हुर अशानत हो उटता है तो वोई बडे से बडे सुष्व दु ख में भी सटा पर्वत के समान अच्छ रहता है। अन श्रीरामकृष्ण की सहनशक्ति कितनी थी यह वैसे समक्ष पढें र' इमरा उत्तर यही है कि उनमें सहनशक्ति के असामरण थी। देखों, ने साधनामाल में पूरे बारह वर्ष तक आथा पेट खाने पर बा उपमास मरेन पर और अनिटासका आदि विल्क्षण स्थिति में भी एक समान स्थिर रह सक्ते थे — निनने ही बार अतुळ सम्पित उनके चरणों में सभीप आ जाने पर भी उन्होंने उसे ' ईस्तर प्राप्ति के मार्ग में महान याचर ' समझमर पैर से दुनरा दिया—इन सब बातों से उनके चरणें और भन में अयात बल और असाधारण शक्ति का होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

इसने अनिरिक्त उस नाल के उनने जीनन का निचार करने से मालूम होता है नि बोर नियासकत लोग ही उन्हें उन्मादम्सन समझते थे। एक मथुराबू की बात ठोड दीजिए तो उननी अनस्था की तर्कश्चित हारा परीक्षा करने नाला कोई दूसरा मनुष्य उस समय दक्षिणेश्वर में था ही नहीं। श्रीयुत केनाराम भर श्रीरामहण्या को मनदीक्षा देनर कहीं अन्यन चले गये थे और फिर लैटे ही नहीं। उनके बारे में हृत्य में या और निसी दूसरे से बोई ममाचार नहीं मिला। वालीमन्दिर के लोभी और अशिक्षित नीनर-चानरों के लिए श्रीरामहण्या की उच्च अनस्था का समयना असम्भन था। तन तो उस समय श्रीरामहण्या नी उच्च अनस्था के मम्बान में नहा आनेवार सामुसतों के मन नो ही गानना होगा। हत्या तथा अस्य लेगा और अशिक्षत की उच्च अनस्था के सम्बान से सहा आनेवार सामुसतों के मन नो ही गानना होगा।

तो यही दिखता है कि उन्माद कहना तो दूर रहा श्रीरामकृष्ण की अवस्था बहुत उच्च श्रेणी की थी और उन सभी का मत भी यही था।

इसके बाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि ईरमर-दर्शन की प्रवट व्याकु उता से जब वे बेहोरा हो जाया करते थे उस समय शारीरिक स्थास्थ्य के लिए उन्हें जो भी उपाय बताया जाता या वे उसे तुरत्त करने लगते थे। फिर वे इस सम्बन्ध में अपना हट-नहीं रखते थे। यदि चार लोगों ने कह दिया कि इन्हें रोग हो गया है, वैय की सलाह लेनी चाहिए, तो वे इस बात को भी मान लेते थे। यि किसी ने कह दिया कि इन्हें कामारपुक्तर अपनी माता के पास ले जाना, चाहिए, वे उसे भी मान गये। किसी ने कहा विवाह करने से उनका उनमाद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्त्रीकार नहीं किया; तथ ऐसी रियति में हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें उनमाद हुआ था ?

इसके सिनाय ऐसा भी दिखना है कि निषयी छोगो से और सांसारिक व्यवहार की बार्त करनेवाछो से सदा दूर रहने का प्रयत्न करते रहने पर भी जहाँ कहीं बहुत से छोग एकित होकर ईवरर-युवा कीर्तन, भजन आदि करते हो वहाँ वे अवस्य जाते थे। बराहनगर के टगमहानिवा के स्थान पर, कालीवाट के श्रीजगदम्बा के स्थान पर तथा पानीहाटी के महोस्तन आदि में वे बारम्बार जाते थे। इससे यह भी स्थाद होता है कि उन्हें उन्माद नहीं था। इन स्थानों मे भी भिन्न-भिन्न सायकों के साय उननी मेंट-मुखानात और वार्ताछाप हुआ करता था और इसके सम्बन्ध में जो कुछ थोडा बहुत हमे मालूम है उससे भी सावक शास्त्रज्ञ छोग उन्हें उन्च श्रेणी के ही पुरुष समझते थे। श्रीराम- कृष्ण जब पानीहाटी महोत्सन में सन् १८९९ में गये हुए थे तब वहाँ तिर्यात वैष्णप्रचरण ने उन्हें देखते ही उनके असामान्य कोटि के महापुरुष होने के छक्षणों को पहिचान छिया और श्री वैष्णप्रचरण ने उह दिन उन्हों के सहनास में विताया। उनके खाने-पीने का सन प्रवन्ध भी स्वय उन्होंने किया। इसके बाद तीन-चार वर्ष में उनकी और श्रीरामकृष्ण की पुन भेंट हुई और उन दोनों में बढा स्नेह हो गया। इसका बुत्तान्त आगे है।

इन्हीं प्रथम चार वर्षों की अपि में कामफाचनामिकत को पूर्ण रीति से नष्ट करने के छिए श्रीरामकष्ण ने बहुत सी अद्भुत साधनाएँ भी और उन्होंने इन सब क्षतुओं पर पूर्ण निजय भी प्राप्त की । ईश्तर-प्राप्ति के मार्ग में काचनासिकत को बहुत वडा निक्त जानकर उन्होंने उस आसिकत को दूर करने के छिए निम्नलिखित साधना नी.—

एक हाय में मिटी और दूसरे हाय में हुउ सिक्के छेकर वे गगावी के किनारे बैठ जाते ये और कहते ये—" अरे मन! इसको पैसा कहते हैं; इससे अनेक प्रकार के सासारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। गाडी घोडे, दास-दासी, कपडे छते, तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ और सन प्रकार के ऐटा आराम के सामान इस पैसे से मिठ सकते हैं। पर ससार के आधे से अधिक क्षगड़े मी इसी पैसे के कारण होते हैं। इस पैसे को प्राप्त करने के छिए कप्र उठाना पडता है, इसनी रखा करने के छिए भी प्रम करना पडता है। इसके नाश होने से इस होता है तथा इसके होने से अभिमान उत्पन्न होता है। इससे कुछ परोपकार तो हो सकता है, पर इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्त नहीं

हो सकती। अरे मन! जिस बस्तु में इतने दोप हैं और जिससे ईश्वर लाम होना तो दूर रहा, परन् ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में पिन्न उत्पन्न होता है, ऐसी बस्तु रखने से क्या लाम! उसका मृद्य और इस मिश्च का मृद्य एक समान है; अतः इस पैसे को ही मिश्च क्यों न कहा जाय!" ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ की उन चीजों की अउल्जवटल किया करते ये और "पैसा मिश्च, मिश्च पैसा " इस प्रकार लगातार कहते हुए, ईश्वर-लाभ की दृष्टि से दोनों का मृद्य एक समान मानकर, अपने मन में धूर्ण निश्चय करके, मिश्च और पैसे को मिश्वकर सब गगाजी में फेंक देते थे।

इस अद्भुत सायना के वाद काचनासिक्त पर उन्हें काया, यचन और मन से ऐसी पूर्ण विजय प्राप्त हुई जैसी आज तक किसी दूसरे को नहीं हुई होगी। पैसे की तो बात भी उन्हें सहन नहीं होनी थी। मयुरवावू, इस्भीनारायण मारनाडी आदि ने उनके चरणो में अधार सम्पत्ति छाकर समर्पित कर दी, पर उसकी ओर उन्होंने देखा तक नहीं। इतना ही नहीं बरन् एक बार मयुरवाबू ने बहुत बडी रक्षम केंन्र के छिए उनसे आप्रह किया तब "मुदे विपयासक्त करना चाहता हैं?" कहते हुए उसे मारने दीडे! श्रीरामकृष्ण ने केंग्रल मन से ही काचना-सिक्त का जिचार दूर कर दिया था। नहीं को उन्होंने उसका पूर्ण त्याग कर दिया था। जसे पैसे का जिचार उनके मन को सहन नहीं होता था उसी प्रकार पैसे का स्पर्श भी वे सह नहीं सकते थे। सप्त्री हो जोन पर उनके हाथ पर बायुरोग से पीटित होने के समान टेंट-मेडे हो जाते थे और उनका श्वासी उन्हास वन्द हो जाता था। एक दिन स्वामी जिक्कानर आदि सन्यासी भक्तों को

त्याग की महिमा समझाते हुए वे बोछे, "त्याग काया, बचन और मन से होना चाहिए। "स्त्रामी विवेकानन्द बड़े खोजी स्त्रमात्र के होने के कारण उन्होंने आने गुरुदेश की परीक्षा करने की ठानी। थोड़ी देर बाद अपने विस्तर पर से उठकर श्रीरामकृष्ण बाहर गये। स्वामीजी ने झट उनके बिस्तर के नीचे एक रूपया डाट दिया और इसका परिणाम वडी उत्सकता से देखने के हिए वैठ गए। ज्योंही श्रीरामकृष्ण छौटकर अपने बिस्तर पर बैठे त्योंही उनके शरीर में कुछ चुभता हुआ सा जान पढा और वे चिल्लाकर बिस्तर से अलग खड़े हो गये। उनके सर्वाग में पीड़ा होने छगी थी। विवेकानन्टजी के सिवाय असली बात किसी को न मालूम होने के कारण सव लोग उनके विस्तर में मुई अल्पीन, कॉॅंटा, बिच्छु आदि देखने छंगे। बिस्तर के कपड़े झाड़ने पर एक रूपया 'खन' से आवाज करता हुआ नीचे गिर पड़ा । उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण सत्र बात समझगये । इस खोज-दूँद में निवेकान-दजी भाग न ठेते हुए चोर के समान एक और अलग खड़े थे। इतने में ही श्रीराम-कृष्ण की दृष्टि उनकी ओर गई और उन्हें अपने शिष्य का यह कौतुक ·मालृम हो गया। वे सदा सब से यही कहते थे— "कोई बात में कहता हूँ इसीलिए उस पर विस्वास न किया करो; जब तुम्हारे अनुभव -में वह बात आये और जँचे तभी उस पर त्रिशास करो।" वे यह भी कहा करते थे, " साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो और तभी उस पर विश्वास करो । "

अन्तिम दिनों में उनका यह कोंचनत्याग उनके शरीर में ऐसा भिट गया था कि ऐसे की तो बात ही दूर रही किसी धातु के वर्तन का भी वे -स्पर्श नहीं कर सकते थे। भूछकर भी यदि उन्हें घानु के वर्तन का स्पर्श हो जाय तो विच्छ के डंक मारने के समान उन्हें आरीरिक पीड़ा होती थी। इसी कारण वे मिटी के वर्तन ही उपयोग में ठाते थे। यदि धातु का वर्तन हाथ में छेना ही पडता था, तो कपडे से छपेटकर हाथ में छेते थे। काचनासिन्त का मन से त्याग कर देने पर वह त्यागवृत्ति उनके अस्थि माँस में भी विखक्षण रीति से प्रविष्ट हो गई थी।

कामासिक पर विजय प्राप्त करने के छिए वे बहुत दिनों तक स्वयं ही स्त्रीनेन में रहे। उन दिनों उनकी बोछ-चाछ आदि सभी ज्यनहार स्त्रियों के समान हुआ करते थे। स्त्री जाति की ओर मातृ-भाव को छोड़ अन्य भाव से देखना उनके छिए असम्भन हो गया था। इस सम्बन्ध के अन्य बृतान्त हम आगे चळकर मधुर-भाव-साधना के अध्याय में छिखेंते।

अभिमान दूर करोन के लिए भी उन्होंने अलौकिक साधनाएँ सी । हाथ में झाडू लेकर वे मन्दिर के अहाते को स्वयं झाड़ते थे। उनके बाल उन दिनों बहुत सुन्दर और लम्बे लम्बे थे। उन बालों से वे रास्ते, चौक आदि को झाड़कर साफ करते थे। झाड़ते समय कहते थे, "माता, मेरा सब अभिमान नष्ट कर दे। भंगी से भी में अप्रेष्ट हूँ, यह अभिमान तक मेरे मन में न आने दे। " अपने को सबसे नीच जान कर मिलारियों की पंगत उठने पर वे उस स्थान को स्वयं साफ करते अ तथा मिलारियों को नारायण-स्था जान उनके उन्ध्य को प्रसाट मानकर प्रहण करते थे। कुछ दिनो तक तो वे बिल्कुल संबेरे सबसे एहले उठ जाते थे और आसपास के पालानों को झाड़कर साफ कर देते थे, और झाड़ते समय कहते थे, "माता! मेरा सब अभिमान विल्कुल नष्ट कर दें।"

ऐसी अलौकित साउनाओं से उनका अहकार सम्र नष्ट हो गया या। उनकी यह दढ़ धारणा थी कि में कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हुँ। केवल माना जगदम्बा के हार्यों की पुनली हूँ। इन सब साउनाओं से उस समय उनके हरय में ईसर-प्राप्ति के लिए जितनी तीत्र क्यानुल्या थी और किसी कार्य के करने का निरचय होते ही उसे मनसा वाचा-वर्मणा सिद्ध करने के लिए वे कितना प्रयन्त करते थे, यह स्पष्ट दिखागा। साथ ही यह भी व्यान में आ जायगा कि किसी दूमरे से विना निशेष सहायता पाये केवल अपने हर्य की व्यानुल्या के बल पर ही उन्होंने श्री जगदम्बाका दर्शन प्राप्त किया या। जब इस प्रकार वे साधनाओं का प्रयक्ष फल प्राप्त कर चुके, तब बाद में वे अपने अनुमन्न की गुरुगक्य और शास्त्रगत्त्र से एकता सिद्ध करने के उद्योग में लगे।

श्रीरामकृष्ण कहते थे— "त्याग और संयम के पूर्ण अस्यास हारा मन और इंटियों को बज्ञ कर छेने पर जब साधक का अरल-करण शुद्ध ओर पिन्न हो जाता है तब उसका मन ही गुरु बन जाता है। फिर उसके उस शुद्ध मन में उरपन हुई मानतरों उसे कभी भी मार्ग भूको नहीं देती और उसे शीव ही उसके ध्येय की ओर छे जाती है।" प्रथम चार पेर्ग की अपि में स्वयं श्रीरांमकृष्ण के मन का पार्च हों हो जाता थी, करा नहीं हो उनके गुरु के स्वान में होकर उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इतना ही बैनाकर शान्त नहीं हो जाता था, यर नक्सी तो नह एक मिन्न देह धारण करके शिर में बाहर निकटकर किसी अन्य व्यक्ति के समान उनके सामने खड़ा हो जाता या और उन्हें साधना करते रहने के छिए उस्साहित करता था, या कभी उन्हें साधना करते रहने के उर देखाकर साधना के करने का

फारण भी कभी समझा देता था अपना कभी अमुक साधना से भनिष्य में होने वाले पर को भी बता देता था। योटी एक दिन ध्यान करते समय उन्हें अपने शरीर से बाहर निकला हुआ, लाउ लाल त्रिशुल गरण किया हुआ, एक सन्यासी दीख पढ़ा । उनके सामने खढ़ा होकर वह बोला, "मन से अन्य सब निषयों का विचार दूर करके तू केवल अपने इष्ट देन का ही स्मरण और चिन्तन कर । यदि ऐसा न करेगा तो यह त्रिशूळ तेरी छाती मे भाँक दूंगा।" और एक समय तो उन्हें ऐसा दिखा कि अपने शरीर का भोगजासुनामय पावपुरप बाहर निकला और उसके पीठे पीठे उस तरुण सन्यासी ने भी वाहर आकर उसे मार डाळा । एक समय उन्होने यह देखा कि अपने शरीर में रहने वाले उस तरण सन्यासी को भिन्न भिन्न देवी-देवताओं के दर्शन करने भी और भजन भीर्तन सुनने की बड़ी जालसा हुई, तम वह दिन्य रूप बारण करके आया और देनों का दर्शन कर तथा भजन सुनकर कुछ समय तक आनन्द करने पुन अपनी देह में प्रिविष्ट हो गया। इस तरह के नाना प्रकार के दर्शनो की जातें हमने स्वय श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनी हैं।

साधनाताळ के लगमग आरम्भ से ही इस तरण सन्यासी का श्रीरामकृष्ण वो बारम्बार दर्शन होने लगा और कोई महत्व का कार्य वरने के पूर्व श्रीरामकृष्ण उससे परामर्श कर लेते थे। साधनाताल के इन अपूर्व दर्शनादियों की चर्चा वरते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण हम लोगों से बोले, "रनरूप में मेरे ही समान एक तरण सन्यासी कभी वभी इस (अपनी ओर उगली दिखावर) टेह से बाहर निजलवर मुझे सभी निषयों का उपदेश देता था। यह जब इस प्रकार बाहर आता था, तब कभी मा. १ रा. ली. १६ कभी मुझे कुछ थोडा बहुत होता रहता था और कभी कभी वाह्यज्ञानसून्य होकर में निरचेष्ट हो जाता था, परन्तु निरचेष्ट रहते हुए भी मुझे उसरी हुए चल स्पष्ट दिखाई देती थी और उसना भाषण भी स्पष्ट सुनाई देता था। उसके इस देह में पुन प्रिन्य हो जाने पर मुझे पूर्ण बाह्यज्ञान प्राप्त हो जाता था। उसके मुँह से मैंने जो सुन दिखा था, उसीका उपदेश न्यागदा और बाह्यणी ने आकर पुन एक बार दिया। जो मैंने एक बार सुन दिया था, उसीको उन्होंने सिर दुवारा मुझे सुनाया। इससे ऐसा माल्म पडता है कि के स्वास्त्रीक्त मर्यादा की रक्षा के दिए ही उनको गुर स्थान में मानकर मुझे उनसे पुन उपदेश लेना पटा। अन्यया यदि सब बातें पहिले से ही माल्म होतीं तो पुन उनको बताने के दिए न्यागटा आदि क गुर-एप में आने का कोई निशेष कारण नहीं प्रतीत होता।

साधनाकाल के इस रिमाग के अन्त में श्रीरामङ्ग्ण जन कामार पुतुर गये, तन उन्हें और भी एक निष्मन दर्शन प्राप्त हुआ। एक दिन १८५८ में वे पालनी में बैठनर कामारपुतुर से हृदय के गान शिक्क को जा रहे थे। उस समय का हृद्रय अव्यन्त मनोहर था। विस्कृत मैदान के बीच बीच में हरे मरे धान के खेत थे, ऐसा मालूम होता था कि इन सन हरयों के ऊपर स्वच्छ नीलाझारा वी चहर तान दी गई हो, स्वच्छ हन मन्द गति से बह रही थी, उस मिस्तीर्ण मैदान में रास्ते पर बीच बीच में निर्मल पानी के क्षरने वह रहे थे, रास्ते के दोनों ओर बड, पीपल आदि सचन और शीतल छाया बाले गुस प्यासे यक्त पात्रियों को निश्राम लेने के लिए प्रेमपूर्वन चुला रहे थे।

<sup>\*</sup>श्री तीतापुरी की धीरामकृष्य न्यायटा कहते थे।

ऐसे परम मनोहर दृश्यों को देखते हुए श्रीरामकृष्ण वडे आनन्द से जा रहे थे कि उन्हें अपने शरीर से दो छोटे छोटे बालक बाहर निकलते दिखाई पड़े। उन बालकों का रूप अत्यन्त सुन्दर था। वाहर आते ही वे नाना प्रकार के खेळ खेळने लगे —कभी छुई-छुऔरळ खेळें, तो कभी आसपास के सुन्दर फूछ तोड़ें, कभी दौडते दौड़ते खूद दूर तक जाकर फिर पालकी की ओर छौटें, बीच में ही हँस पढ़ें और परस्पर बातें करें - इस तरह वहुत समय तक आनन्द करके वे दोनों वालक श्रीरामकृष्ण की देह में फिर अन्तर्हित हो,गये । इस विचित्र दर्शन के लगभग डेंट वर्ष वाद जब विदुषी ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर में आई, तब श्रीरामकृष्ण के मुँह से यह बाता सुनकर उसे कुछ भी आइचर्य नहीं हुआ और वह बोर्छी, " बाबा ! फिर इसमें अचरज किस बात का है ? नूने देखा सो ठीक ही है। इस समय नित्यानन्द के शरीर मे श्री चैतन्य का आविर्माव हुआ है—श्री नित्यानन्द और श्री चैतन्य इस समय एकत्र अवतार छेकर आये हैं और तुझमे ही रहते हैं!' हृदय फहता था-"ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने चैतन्य-भागवत का निम्नलिखित ≉लोक कहा:-

बहैतर गला घीर कहें ने वार वार। पुनः ये करिव लीला मोर चमस्कार। कीर्तने आनन्दरूप हडेचे आर्मार॥ अधावधि गौरलीला करेन गौरराय। केम कोन भाग्यवाने देखियार पाय॥

हमारे श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में रहते समय एक दिन चर्चा निकाट पड़ने पर श्रीरामकृष्ण उपरोक्त वृत्तान्त का उल्टेख

१ कहूँगा, २ मेरा, ३ होओगे, ४ मेरे, ५ देखने को मिलगा

करते हुए बोले—" इस प्रकार का दर्शन हुआ यह सत्य है और मेरे सुंह से सुनकर ब्राह्मणी भी इस तरह बोली वह भी सच है, परतु इसका यथार्थ मतलब क्या है यह में कैसे कहूँ हैं "

ईश्तर-दर्शन के छिए श्रीरामकृष्ण की ऐसी ब्याकुळता को अपि-काधिक बढते देखकर इन्हीं चार वर्षों की अवधि में किसी समय मथुरवाबू को ऐसा मालूम पटने छगा कि अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण के कारण ही शायद इनके मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हो गया है और ईशार दर्शन की व्याकुलता उसी विकार का यह बाहरी स्वरूप हैं। उन पर मथुरवाबू असीम भक्ति और प्रेम रखते ये और उनके सुख के लिए वे अपनी समझ के अनुसार सभी कुछ करने के छिए सदा तत्पर रहते थे। इस समय उन्हें ख्याळ आया कि शायद इनका ब्रह्मचर्य भग होने से इनका स्वास्थ्य पूर्ववत् हो जाएगा । इसी कारण उन्होने छक्मी वाई आदि वेश्याओं को पहिले दक्षिणेश्वर में लाकर, और बाद में श्रीरामकृष्म को ही कलकत्ते उनके घर ले जाकर उनके द्वारा श्रीरामकृष्ण के <sup>मन</sup> को मोहित कराने का प्रयत्न किया। श्रीरामकृष्ण स्वय कहते थे कि "उन वेश्याओं में साक्षात् श्री जगदम्बा के दर्शन होकर 'माता !' 'माता !' कहते हुए मैं एऊटम समाधिमम्न हो गया ।" ऐसा कहते हैं कि उनकी अपस्या देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके बाटक के समान सरल और खुडे दिल व्यवहार को देखकर उन वेश्याओं के <sup>मन</sup> में वा सल्य भार उत्पन्न हो गया । तदनन्तर ऐसे पुण्यात्मा पुरुप को मोह में डालने का प्रयत्न करने में हम से अत्यन्त घोर अपराध हुआ, इस परचाताप की भाजना से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को बारम्बार प्रणाम किया और उनसे अपने अपरार्धों की क्षमा माँगी **।** 

## १९—विवाह और पुनरागमन

(१८५९-६०)

" में जब सोलंह नाच नार्चेंगा तब वहीं तुम एकआध मिन्योंगे तो मिस्रोंगे !"

—श्रीरामकृष्य

जब श्रीरामकृष्ण के पुजारी का कार्य छोडने का समाचार कामार-पुरुर में उन भी माना और भाई को मिला, तव उनके मन मेवड़ी चिन्ता हुई कि अब क्या करना चाहिए। रामकुमार की मृत्यु के बाद दो ही वर्ष बीते थे कि गदावर को भी वासुरोग हो जाने का हाछ सुनकर उनकी बुद्ध माता और बड़े भाई की क्या दशा हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। छोग कहा करते हैं कि " दिपत्ति कभी अफ़ेली नहीं आती।" इस उदित का अनुभर उन्हें इस समय पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ। गडाधर पर चन्द्रामणि की अत्यन्त प्रीति होने के कारण यह समाचार सुनकर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने श्रीराम-कृष्ण को दक्षिणेश्वर से अपने गॉब झुटा ठिया। परन्तु वहाँ आने पर भी श्रीरामकृष्ण का उदासीन और व्याकुरु भान कायम ही रहा । " माता " " माता " का घोष रात दिन एक समान जारी या । भगवत्-दर्शन की व्याक्तरता ने एक छोटे बारुक के समान रोना भी जारी ही था। यह सन देखनर इस दशा से सुवारने के लिए माता ने औपधि,

मत्रतत्र, टोना टटका,शान्ति आणि अनेक प्रकार के उपचार छुक्त विषे । यह बात सन् १८९८ के आखिन या कार्तिक मास की होगी।

वर ओन पर, औरामष्टण्य का व्यवहार मैसे तो बहुवा पहिले के । ही समान था। पर बीच बीच में ईदरर-दर्शन की उटकण्टा से वेव्याकुर हो उटते थे। उसी तरह कभी कभी गाम्बाट के कारण उन्हें बहुत वष्ट भी होता था। इस प्रकार एक और उनके सरल व्यवहार, देवभित-मानुभित्तत, सुहुप्रेम आदि सर्व गुणा को पूर्वनत देखकर और दूसर्थ और विशेष प्रसागों में सब निषयों के सम्बन्ध में उनके उदासीन मान-रूटजा, मय और प्रणा का अभाग, ईदरर-दर्शन के लिए उननी तीव व्यक्तन्या और अपने व्येष की प्राप्ति के मार्ग से निन्मों को दूर क्यां के अपार परिश्रम को देखकर लोगों के मन में उनके प्रति एक किंद क्षण आदरभाग उपन्न होता था। लोगों को ऐसा मान्म पढ़ता था कि इनके शरीर में किसी देनता का मान आता है।

श्रीरामकृष्ण को माता वेचारी चन्द्रादेती अत्यन्त सरह स्वभाव वारणे थीं। उनके मन में भी कभी कभी निचार आता था और दूसरों के मुँह से भी तात सुनकर उन्होंने किसी मात्रिक को सुराने का निश्च्य किया। श्रीरामकृष्ण महते थे, "एक दिन हमारे यहाँ एक मात्रिक आये १ उन्होंने कुछ जडी बूटी को अभिमत्रित करके जल्याया और उसरी राष्ट्र मुचे सृष्येन में लिए देकर महा, 'त्यिट कोई भृत है, तो इस पेड को छोडमर चला जा।' पर वहां क्या था! कुछ भी नहीं हुआ। इसके बात और भी एक दो मात्रिक एक रात को जाये और युवा बरिन्द्रान आहि होने को बाद उनमें से एक के अम में देवआये तब उसने महा, 'दसकी (मुज़े) न भूत लगा है, न कोई रोग ही हुआ है। ' कुछ समय बाद सब के सामने उसने मुझ्से कहा, ' क्यों जी गदाधर! तुमको जब साधु होना है तो फिर तुम इतनी सुपारी क्यों खाते हो ? सुपारी से तो काम-मिकार बढ़ता है।' सचमुच ही इसके पूर्व मुझे सुपारी खाना बड़ा अच्छा लगता था, पल्तु उस दिन से मैंने सुपारी खाना छोड दिया।"

उस समय श्रीरामकृष्ण का तेईसवाँ वर्ष शुरू था। कामारपुरुर आने के बाद कुछ महीनों में उनकी ब्याकुल्दता बहुत कम पढ गई। इसका कारण यह था कि यहाँ आने के बात उन्हें बारम्बार श्री जगदम्बा के अद्भुत टर्शन हुआ करते थे। उनके सम्बन्धियों से सुनी हुईं उस समय की कुछ वार्ते नीचे टी जाती हैं।

कामारपुरुर के पिष्यम ओर ईशान में दो स्मजान हैं । उनमें से किमी एक में, दिन या रात को, समय मिछने पर श्रीरामकृष्ण अनेछे ही जाजर बैठे रहते थे। उनमें कोई निक्क्षण शक्ति होने का निश्चय उनके दिननेदारों को उसी समय हुआ। उन छोगों से ऐसा सुना है कि श्रीरामकृष्ण समशान के सियार, भृत, प्रेत आदि को देने के छिए नये पात्र में फडमूछ, मिश्राज आदि रखकर सम्यान में अपने साय छे जाया करते थे। श्रीरामकृष्ण उनसे कहा करते थे कि भृतों को उस पात्र का खाय देने पर वह पात्र मुर्त से आकाश में उडकर अहस्य हो जाता या और कभी कभी थे भृत-प्रेत भी मुझे प्रत्यक्ष बीख पडते थे। कभी कभी रात को १२-१ वज जाते थे, पर श्रीरामकृष्ण का पता नहीं रहता था। तब वेचारे रामेंदरर स्मशान की ओर जाकर दूर से श्रीरामकृष्ण स्कार सुनहर थे। श्रीरामकृष्ण सुनार सुनार उत्तर देते थे और वहाँ से कहते थे,

" आया ! दादा ! आया ! तुम वहीं टहर जाओ, आगे मत वटो, नहीं नी ये भूत तुम्हें कुउ कर देंगे।" इनमें मे एक इमशान में श्रीरामकृष्ण ने बेल भी एक करन लगाई थी । उसी समशान में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठरर ने प्रहुत सा समय जप-ध्यान में प्रितात थे। उनके रिलेडारों के बन राये हुए इन सत्र पृत्तान्तों मे ऐसा डिखना ह कि उन्हें इस समय हुए अर्जू दर्शन और साक्षाकार हो जाने से श्री जगदम्बा के दर्शन के द्रिए उनके अन्त करण की तीत्र व्याक्तिता बहुत ही उस हो गई थी। इससे यह अनुमान होता है कि इन दिनों उन्हें श्री जगदस्या का दर्शन बारम्यार होता होगा, और प्रत्येकमद्व के निषय में उसके (श्रीजगदम्बा के) आंद्रशानुसार ही कार्य बगना उन्होंने इसी समय से आरम्भ किया होगा। श्री जगडम्बा के बारम्बार दर्शन होते रहने से सम्भवन इसी समय उन्हें यह भी निश्चय ही गया कि श्री जगटम्या वा अग्राथ और पूर्ण दर्शन भी मुक्ने सीप्र ही प्राप्त होगा। पर यह कौन वह सकता है <sup>2</sup> अस्त —

श्रीरामष्ट्रप्ण के ज्याहार और बोळचाल को टेखकर उनके घर के लोगों को ऐसा मालूम पड़ने लगा कि उन्हें जो अक्तमात् वायुरोग हो गया था यह अन बहुत कम पड़ गया है, क्योंकि वे अन पहिले के समान व्याकुङ होकर रोते हुए नहीं दिखते थे। उनका खान-पान निय-मित और समय पर होता था, तथा उनके अन्य व्याहार भी दूसरे मनुष्यों के समान ही होते थे। उन्हें यही वड़े आहचर्य की बात मालूम पड़ती थी कि ने समान में जाजर बहुत समय तक बैटते हैं; कभी कभी अपने शरीर पर का कपड़ा खोलकर फेंक देंते हैं और निर्लटकाता से प्यान पूका आदि कारो रुगोरे हैं; अपनी इन्टानुसार पूका, प्यान-वर आरि करने में फिसी के कप्ट देने से वे वडे सन्तप्त हो उठते हैं और रिसी को कुछ न सुनकर सदा सर्वकाल देन, ध्यान, पूजा, जप इन्हीं में मान रहते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा लगता था कि इसमे कोई निशेप शोचनीय बात नहीं है—उनका यह स्वभान तो बालपन से ही है। उन लोगो को यदि

कोई सच्ची चिन्ता थी तो वह थी उनवी सासारिक निषयों के प्रति पूर्ण उदासीनता की।उन्हें मालूम होता था कि जब रुक इनका ध्यान ससार में नहीं लगता और इनकी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनके बायुरोग के पुन उलटने की सम्भावना है। इसी कारण उनका ध्यान सप्तार की ओर किसी प्रकार खींचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमयी माता और प्येष्ठ माई रहा करते थे। अन्त में सब दृष्टि से निचार कर लेने के

संसार की ओर फिसी प्रकार खींचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमयी माता और ज्येष्ठ भाई रहा करते थे। अन्त में सब दृष्टि से निचार कर लेने के बाद दोनों ने यही निश्चय फिया कि "अब गदाधर का निवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसने अतिरिस्त दूसरा उपाय नहीं हैं। सुशील और रूपरती पत्नी पा चाने पर उसके प्रति प्रेम उपल्य होकर, इसका मन इस प्रकार इतस्तत. नहीं गटकेगा! यथि इसकी आयु २३-२४ वर्ष की हो गई है, तो भी यह प्रत्येन बात में छोटे वालक के समान अपने माई और माता के सुह की ओर ताकता रहता है और अपनी सासारिक स्थित की सुधारेन के उपाय हूँहने के निचार भी इसके मन में नहीं आते। इसका निग्रह किये विना और इसके सिर पर स्त्री-सुग्रविकों का पालन-पोपण का भार पढ़े बिना, इसके ये निचार आई भी भी से हैं?"

निता नहीं रही। त.परचात् यद्यपि निराह की प्रकृति वात उनके कारों में पड़ी, तो भी उन्होंने उस सम्प्रन्थ में अपनी अनिष्ठा किछुक नहीं प्रकृत की, बरन् घर में कोई कार्य होने पर छोटे छोटे बालक जैसे आन-द-चन मनाते हैं उसी प्रकार का आचरण श्रीरामहण्य भी करने छो। श्री जगदम्या के कान में यह बात टालकर और इस निषय में अपने कर्तव्यक्ष को जानकर वे ऐसा आचरण करते हों, अथना बालकों को जैसे अपनी जिम्मेदारी की कल्पना न रहने से भारी बातों के सम्प्रन्य में वे जैसे निरिचन्त रहा करने हैं, बही दशा श्रीरामकृष्ण वी रही हो, या कि निराह के सम्प्रन्य में हों, या कि निराह के सम्प्रन्य में हो श्रीरामकृष्ण वी रही हो, या कि निराह के सम्प्रन्य में हों, ति विश्वन्त रहने में उनका कोई मित्र उद्देश रहा हो, जो कुठ भी हो श्रीरामकृष्ण के जीनन में उनका एक निराह एक अलन्त महत्व वी घटना होने के कारण उसका सातोपाग निररण यहाँ दिया बाता है।

श्रीरामकृष्ण के चरित्र का तिचार कार्ते हुए मन में सहज ही श्रास्त उठता है कि श्रीरामकृष्ण ने दिवाह ही क्यों किया र स्त्रीसहवास की निशे करवा में बिन्मा र स्त्रीसहवास की निशे करवा में यह सचमुच एक गृढ़ विषय है। शायद कोई कह कि "खुवानस्या प्राप्त होने पर वे सदा 'मागान' 'भागान' रठने छंगे और पानळ के समान भाचरण करने छंगे इसळिए उनके घर के छोगों ने, उनकी कुछ न सुनते हुए, उनकी इस्छा के किस्ट जानकृतकर उनका निवाह कर दिया।" पर यह बात सम्मन नहीं दिखाई देती। अवस्त वच्चन से ही उनकी इस्टा के निरस्त जानकृतकर जनका निवाह कर दिया।" पर यह बात सम्मन नहीं दिखाई देती। अवस्त वच्चन से ही उनकी इस्टा के निरस्त उनसे एक छोटी सी भी बात कोई कमी नहीं करा सका, बरिक उनके मन में कोई बात आ जाने पर उसे किये विना ने कभी नहीं रहते थे। छुट्यन की ही एक

वात को लीजिये। वनी लोहारिन से उन्होने वह दिया था कि "तुहे भिक्षामाता बनाऊँगा " और फिसी के कहने की परग्रह न करते हुए उन्होंने अपना महना सिद्ध वर दिखाया, और यह भी फिस स्थान में कळकत्ता जैसे धर्मबन्धन शिथिष्ट शहर में नही परन कामारपुदर जैसे पुराणमताभिमानी और धर्मक्रमेपरायण ग्राम में ! ऐसे स्थान में यदि वोई मनुष्य यह अहे कि " मैं जैसा चाहूँ वैसा कर छूँगा " तो समाज उसे चलने नहीं देगा। भला, धर के लोग भी कम स्वधर्मनिष्ठ हो सो भी नहीं। कुछ भी रूढि को छीजिये तो उसके अनुसार भिक्षा-माता होने वाटी स्त्री ब्राह्मणी ही आपश्यक थी। इन सब बातो के प्रतिकृष्ठ रहते हुये भी सन वी इच्छा के निरद्ध उन्होंने उस अल्प अपस्या में भी अपना बहना सत्य कर दिखाया | " दाल रोटी कमाने की निया में नहीं सीखता " यह निश्चय कर छेने पर उन्होंने फिसी की भी नहीं सुनी। वैसे ही उनके मन में जब तक नहीं जेंचा तव तक पुजारी पद स्थीकार करने के लिए मगुरानाथ के सभी प्रयान व्यर्थ हुए । और भी इसी तरह की अन्य वार्तों से स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार दूसरो की इच्छा को परिनर्तित कर िया। तत्र निमाह जैसे जीवन के महत्वपूर्ण निषय में उन्होंने दूसरों की इच्छा के अनुसार आचरण किया, यह यहना कहाँ तक ठीक होगा °

इसी प्रकार कटाचित् जोई यह कहे कि "ईररर प्रेम के कारण बचपन से ही उनके सन में सर्रस्वत्याग वा भाग मानने वी क्या आप्रस्यकता है दस बात को न मानकर केतल इतना ही वहना बस होगा कि अन्य लोगो के समान निगह आहे करके ससार-सुखोपभोग की भागना पहले श्रीरामपृष्ण के मन में थी, परन्तु युगायस्या प्राप्त होने पर थोड़े ही दिनों में उनके निचारों मे एक निचित्र क्रान्ति उत्पन्न हुई और ईस्पर-प्रेम की इतनी प्रयळ तरग उनके अन्त करण मे उमड पडी कि उनके सभी पूर्व विचारों में परिवर्तन हो गया। इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि इस परितर्तन के पूर्व ही श्रीरामकृष्ण का निनाह हो चुका था तो सब निवाद मिट जाता है। " पर यथार्थ में ऐसी वात भी नहीं थी। ईरनर-प्रेम के कारण सर्वस्तत्याग का भाग उनके मन में बचपन से ही था या नहीं यह उनके वाल्यजीयन की और दृष्टि टार्डने से स्पष्ट दिख जायेगा । फिर उनका निमाह तेईसर्ने या चौबीसर्ने वर्ष में हुआ था। उसके पहिले तीन चार वर्ष से उनके अन्त करण में ईश्वर प्रेम के छिए घोर खळवळी मची हुई थी। इसके सिवाय जिन्होंने अपने लिए किसी की कभी बोडा सा भी ऋष्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका को जन्म भर दुःख भोगना पडेगा उन्होने अपना निवाह कर छिया होगा <sup>१</sup> यह बात तो विळकुळ असम्भन दिखाई देती है । साय ही साथ श्रीरामकृष्ण के जीवन में कोई भी घटना निरर्यक्त नहीं हुई और यह बात उनके चरित्र पर अधिकाविक विचार करने से स्पष्ट दिखाई देती है। अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निष्चित रूप से अपनी ही डच्छा से निताह किया, क्योंकि कत्या देखने की बातचीत गुरू होते ही उन्होंने हृदय और घर के अन्य लोगों से वह दिया था कि "जय-रामबाटी में रहनेबांछ रामचन्द्र मुखोपाध्याय की कत्या से मेरा विवाह होगा और यह कभी का निश्चित है।" इसे पडकर पाठकों को आश्चर्य होगा और बदाचिन् उन्हें इस पर विस्वास भी न हो। वे बहें मे-"ऐसी बातें बीमर्री सदी में नहीं चल समनीं, ऐसी भविष्यवाणी पर कौन विश्वास करेगा ? " इस पर हम यही कहते हैं कि " उपरोक्त काल पर आप

पिश्रास करें या न करे, पल्लु श्रीरामकृष्ण ने तो वैसा कहा था इसमें कोई संशय नहीं है और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने राले मनुष्य सोमाग्य से आज रूपी जीतित है। उनसे ही स्वय पूछ लीजिये और आपको निश्चय हो जायेगा।

कत्या देखते देखते बहुत दिन बीत गये, पर उनके वर के छोगों को एक भी कत्या प्रसन्द नहीं आई। तब श्रीरामकृष्ण ने स्वयं उन छोगों से बहा कि "अमुक गाँउ मे अमुक लड़की मेरे लिए अलग रख दी गई है, उसे जाकर देख छो।" इसेस यह स्पष्ट निदित है कि श्रीरामफुण्ण को मालूम था कि उनका निवाह होने वाला है और वह अमुक्त लड़की से ही होगा। यह भी प्रकट है कि उन्होंन जिगह के सम्बन्ध मे कोई आपित नहीं की। सम्मक्त ये बातें उन्हें भाजसमाधि में ही मालूम हो गई होंगी। तब फिर श्रीरामफुण्ण के जिताह का अर्थ क्या है ?

कोई शास्त्रज्ञ पाठक शास्त्र यह कहें कि "शास्त्रों का कहना है कि ईस्सदर्शन या पूर्ण ज्ञान हो जोने पर जीन के संचित और भागे कमें का नाश हो जाता है, परन्तु झान प्राप्त होने पर भी प्रारुथ कमें का भोग तो उसे इस शारीर में भोगना ही पड़ता है .—

प्रारम्य वलवत्तरं रालु विदां भोगेन तस्य क्षयः । सम्यक्षानहृताशनेन विलयः प्रामुसंचिताग्रामिनाम् ॥

कल्पना कीजिए कि किसी पारधी की पीठ पर तर्कश है जिसमें बहुत से बाण हैं। एक पक्षी को मारने के लिए उसने एक बाण अभी ही

दस्त् १९१४-१५ से ।

ठोडा है और दूसरा पाण हाथ में लिया है। एकाएक उसके मन में प्रैराग्य का उदय होता है और वह हिंसा न करने का निश्चय करता है। तुरत ही वह अपने हाथ का पाण नीचे डाल देता है तथा पीठ पर से तर्कश भी दिशालपर फेंक देता है, पर उसने जो बाण अभी छोडा है उसका क्या करेगा? उसे तो उह पर नहीं सकता ? उसी तरह पीठ पर का तर्कश अर्थात जीव के जन्म जन्मान्तर के सचित कर्म, और हाथ का बाण अर्थात भागी कर्म (वह कर्म जो अब होने बाला है)—इन दोनो कर्मों का झान से नाश हो जाएगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोडे हुए बाण के समान अपने प्रास्थ्य कर्मों का एक तो उसे भोगना ही पढ़ेगा। श्रीराम कृष्ण जैसे महापुस्प केमल अपने प्रास्थ्य कर्मों को ही श्रारिष्में भोगते हैं। इस मोग से वे छूट नहीं सकते।"

इस पर हमारा उत्तर इतना ही है कि " शास्त्रों से दिखता है कि स्पर्धि ज्ञानी पुरुपों को अपने प्रास्थ कर्मों नाभी फळ नहीं भोगना पडता, क्यों कि असल में सुख दु ख का भोग करेन नाला कौन है श्वह मन होती है। जब उस मन को उन्होंने सदा के लिए ईस्टर को समर्पित कर दिया है तब पिर सुख दु खों के लिए स्पान ही कहाँ रहा शा इस पर कोई यह कहेगा कि प्रास्थ्य नर्म का भोग तो उनके शरीर के द्वारा ही होता है। पर यह भी कैसे होगा श क्योंकि उनका व्यान तो शरीर की और रहता ही नहीं। उनके अहकार का ही जब समूल नाश हो जाता है और देह का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तब उनके शरीर से प्रास्थ्य कर्म का भोग होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। एक बात और भी है। श्रीरामक्ष्णदेन के स्वय के अनुमनों पर यदि निश्नास करना है, तो यह नहीं वह सनते कि वे केनल 'शानी पुरुप' थे। उनकी श्रेणी इससे भी उंची माननी पड़ेगी; क्योित उन में मुँह से हमने वारम्वार सुना है कि " जो राम हुआ या और कृष्ण हुआ या नही अब रामकृष्ण हुआ है " अर्थात् पूर्वजाल में जिन्होंने श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र का अरतार जिया था नहीं इस समय श्रीरामकृष्ण के गरीर में रहते हुए अर्थून छीला कर रहे हैं! यदि उन में इस उद्गार पर विद्यास है, तो उन्हें नित्य गुद्ध सुक्तस्वमान ईत्रनराजतार ही कहना होगा और ऐसा मानने के बाद यह कहना ठीम नहीं ित उन्हें भी प्रारब्ध कर्ती वा फल भोगना पड़ा था। अत. श्रीरामकृष्ण के निवाह की मीमासा अन्य रीति से करनी पड़ेगी।

हम छोगों के पास निवाह की बात निकालकर श्रीरामकृष्ण कभी कभी बड़ा मधुर निवेद किया करते थे। एक दिन दोपहर के समय दक्षिणेद्दर में श्रीरामकृष्ण मोजन करने के छिए बैठे थे। पास ही श्री बळराम बसु और अन्य भक्तगण बैठे थे। उनसे वे अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामछाछ के निवाह के छिए उसी दिन माता जी (श्रीरामकृष्ण की पत्नी) कामारपुकुर को गई थीं।

श्रीरामकृष्य (बल्रेराम से)—मला, बताओ तो सही, मेरा त्रियाह क्यों हुआ? मेरा निवाह हो तो गया, पर उसका क्या उपयोग है ?यहाँ तो कमर की घोती का ध्यान भी नहीं रहता। जब यह अवस्था है तब स्त्री क्यों चाहिए?" यह सुनकर बल्राम थोड़ा हँसे और फिर चुप बैठे रहे।

श्रीरामकृष्ण - "हाँ। अब आया ध्यान में! (यहल में से थोड़ी सी चटनी उठाकर बलराम को दिखाते हुए) यह देख- इसके लिए विश्वाह हुआ। यदि निश्वाह न होता तो फिर ऐसी चीजें फौन बनाकर देता। (वल्राम और अन्य लोग हँसते हैं।) हाँ! सच पूलता हूँ। दूसरा कौन खाने पीने के लिए इस प्रकार की व्यान्या करता। वह तो आज चली गई! (कौन चली गई, यह लोगों के घ्यान में नहीं आया यह देखकरें) अरे! वह रामणल की काकी! रामलाल का तो निश्वाह है न अब, इसिल्ए यह कामारपुकुर को चली गई! मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, पर मन में कुल भी न आया। विल्कुण्य सच कहता हूँ। मन में इतना ही आया कि कोई एक चला वा रहा है, पर वाद में ऐसा लगने लगा कि कौन अब खाने के लिए देगा। ऐसा क्यों मालूम पड़ा, बताई! प्रत्येक वस्तु पेट में सहन नही होती, और जाने की छिष भी सदा रहती हो सी भी नहीं है। क्या सहता है, क्या नहीं सहता, यह सत्र उसे मालूंग है। यही स्वय कुल व कुल वनाकर देती रहती है, इसीलिए मुत्रे ऐसा लगा कि अप राने के लिए कौन वनाकर देता!?"

और भी एक बार दक्षिणेश्वर में निवाह की बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण बोले, "दिवाह क्यों करते हैं जानते हो है ब्राह्मण-शरीर के दिए कुछ दस प्रकार के सरकार हैं। निवाह भी उन्हीं में से एक सरकार है। य दसों संस्कार होने पर ही वह 'आचार्ष' वन सकता है।"वे यह भी कहते थे, "जो परमहस होते हैं, वूर्ण ज्ञानो होते हैं, वे निक्कुल ब्राह्मले ने लेकर सार्वभीम बादशाह तक की सशे अवस्थाओं लो देखें हुए होते हैं और सभी का उपयोग करके आये हुए रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो टीक टीक दीपार्थ करसे हो सकता है जिसका अनुभव नहीं किया है और जिसका उपयोग नहीं किया है, उसे देखने और उसके उपभोग करने की इच्छा मन को हो सकती है और मन उसके खिए चचन भी हो उठता है—समझे वजब चौसर की गोटी एक जाती है तभी वह अपने आदिस्थान को छौट सकती है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इसे भी जानो। "

यद्यपि उन्होंने साधारण गुर और आचार्य के छिए निजाह के सम्बन्य में उपरोक्त कारण बताए तथापि स्थय उनके विश्राह का कोई अन्य निशेष कारण हमें मालुम होता है। निमह भोग के लिए नहीं है. इस बात का स्मरण जास्त्र होंने पद पद पर दिया करते हैं। शास्त्री का वाक्य है कि ईश्वर के सृष्टिरक्षणरूप नियम के पालन करने और गुणी पुत्र उत्पन्न करके समाज का कल्याण करने के उद्देश से ही तिवाह करना उचित है, परन्तु यह असम्भन बात शास्त्रों में नहीं बताई गई है कि इसमें स्वार्थ की मानना किंचिदपि न रहे। दुर्बट मनुष्यों के चरित्र का पूर्ण अवलोकन करके शास्त्रकार ऋषिवरों ने जान लिया था कि दुर्वेल मानव को इस ससार में स्वार्थ के सिवाय और कोई वात समझ में नहीं आती। नफा और नुकसान का विचार किए विना वह चिलकुल सापारण कार्य में भी हाथ नहीं छगाता। यह वात जानते पूक्ते हुए भी शास्त्रकारों ने उपरोक्त आज्ञा दी इसका कारण यही है कि " इस स्वार्थ-बुद्धि को किसी उच्च उद्देश्य के साथ सङा जर्जेंड रखना ही ठीक है; नहीं तो, बारम्बार जन्म-मृत्यु के बन्धन में फॅसकर मनुष्य को अनन्त दुःख भोगना पडेगा" यह बात भी उन्हे बिदित थी। स्वय अपने नित्यमुक्त स्वरूप को भूछ जाने के कारण ही इन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत के रूप, रस आदि त्रिपयों का उपभोग करने के लिए मनुष्य सदा लालायित रहता है और मन में कहता है, " ये सन निपयमुख कितने मधुर और मनोरम भा. १ रा. छी. १७

हैं ! " परन्तु ससार के सभी सुख दु खों के साव जरूडे हुए हैं; यदि सुर्खों का उपभोग करना चारो तो दुर्खों का भी उपभोग करना ही पडता है, यह बात कितने मनुष्यों के ध्यान में आती है ? स्वामी विवेका ∖नन्द कहा करते थे, 'दुखों का मुक्कुट सिर पर धारण करके सुख मनुष्य के पास आजर खडा होता है।" मनुष्य को तो केवल शुद्ध सुख चाहिए पर वह मिछे कैसे <sup>2</sup> उसके सिर पर तो दु ख का मुकुट है और यदि आपने सुख ना उपमोग निया नि परिणाम मे दु ख का भी उपभोग करना पढेंगा। पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता है। इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण दिखाते हुए जास्त्र कहता है, "भाइयो, तुम क्यों समझते हो कि केवल मुख के लाभ में ही हमारा स्तार्थ है ? सुख और दु ए इनमें से कोई एक भी छेने जाओगे तो उसके साथ तुम्हें दूसरे को भी लेना पडेगा। अत तुम अपने स्वार्ध का तार कुछ ऊँचे सुर पर चढा दो और सोचो कि सुख भी मेरा गुर है और दु ख भी मेरा गुर ही है। जिसके द्वारा इन दोनों के चेगुळ से मेरा छटकारा हो वही मेरा सब्चा स्वार्य है और वही मेरे जीवन का ध्येय हैं। " इससे स्पष्ट है कि विवाहित अवस्था में सब प्रकार के भोगों का निचारपूर्वक सेनन करते हुए सुखदु खपूर्ण मित्र भिन्न अनस्थाओं वा अनुभन प्राप्त करके क्षणभगुर ससार के अनेक रमणीय मुखों के प्रति मनुष्य के मन में तिरस्कार उत्पन्न हो, और उसका मन परमेश्वर के चरणों में छंगे, और ईश्वर को ही अपना सर्वस्य जानकर उसी के दर्शन के लिए न्या उलता उत्पन्न हो,--यही उपदेश शास्त्रकार देते हैं। यह वात नि सन्देह है कि किसी भी निषय सुख का निचारपूर्वक उपभोग करने से अन्त में मन उसका त्याग ही करेगा । इसी कारण श्रीरामकृष्ण कहते ये, "वाबा ! सत् और असत् का निचार करो, निरन्तर निचार वरना चाहिए और मन से पहना चाहिए 'अरे मन! नू सदा—में अमुप्र पस्त्र पहर्न्गा, अमुक्त उस्तु खाऊँगा, अमुक्त चैन करूँगा--इसी प्रकार के मनोराज्य में निमन्न रहता है। परन्तु जिन पच महाभूतो से टाळ चाउळ आदि चीजे बनती हैं, उन्ही पच महाभूतों से छड्डू जरेंगी आदि पदार्थ भी बनते हैं । जिन पचमूतों से अस्पि, मास, रक्त, माजा आदि बनकर फिसी ह्यी का सुन्दर शरीर बनता है, उन्हीं से पुरुष, पशु, पक्षी आदि के शरीर भी बने होते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर--'मुझे यह चाहिए और प्रह चाहिए की तुम्हारी व्यर्थ की व्याकुण्ता क्यो निरन्तर जारी रहती है 2 स्मरण रहे कि इसके द्वारा सन्चिदानन्द की आदि नहीं हो सनती।' इतने से यदि मन में निश्चय न हो तो एक दो बार उन उन मस्तुओं का निचारपूर्वक उपमोग करके उनका त्याग कर देना चाहिए। मान हो जलेंबी खाने की बड़ी उत्पाट इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई और अनेक प्रयत्न करने पर भी जलेबी की इच्छा मन से दूर नहीं होती. और हजारो तरह से तर्भ करने पर भी मन नहीं मानता । तर तो कठ थोडी सी जलेंगी के आना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकडे करके खाते खाते मन से कहना चाहिए, 'अरे मन ! इसी की जरेंबी कहते हें भला ! दाल चारल के ही समान यह जलेबी भी पचभूतों से ही बनी है, इसे खाने से भी इसका रक्त, मास, मल, मूत्र ही वनता है। भला यह जन तक जीभ पर है तभी तक तो इसकी मिठास है; और जहाँ एक चार यह गले के नीचे उतर गई, यस उसका स्वाद भी ध्यान में नहीं रहता, और यदि कुछ अधिक खा छी तो इससे रोग उत्पन्न हो जाता है; पिर ऐसी बस्तु के छिए अरे मन <sup>1</sup> तुक्यो छार टपकाता है <sup>2</sup> छि ! ि पाई उतनी खा ली, अन बस करे ! अब इसनी और इच्छा मत कर, (सन्यासी भक्त मण्डली की ओर देखकर ) सापारण छोटे मीटे

निपयों का इस प्रकार निचारपूर्वक उपभोग करके त्याग करने से वन सनता है, परनु व्यान रखना बड़े बड़े निपयों के सम्बन्ध में ऐसा वरना टीक नहीं है। उन बड़े निपयों का उपभोग करने से बन्धन में पड़ने का बड़ाडर रहता है। अन बड़ी बड़ी नासनाओं के सम्बन्न में उनके दोयों को ही हुँदना चाहिए और उन दोयों का ही सतत निचार करके उनका त्याग करना चाहिए।

शास्त्रों में निमाह वा इतना उच्च उद्देश बतायें जाने पर भी क्तिनं छोग इस उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं ' आजकर निमाहित जीमनं में कितने छोग यमासाच्य बहाचर्य पाठन करते हुए अपना स्वय तथा समाज का कल्याण वर्तत हैं ' फितनी स्त्रियां आजकर अपने पति के पीठे खडी होनर उनके छोव हित के उच्चवत पाठन के छिए—ईश्मर प्राप्ति वी बात तो अलग रही—उनको उत्साहि करती हैं ' अथवा कितने पुरुप आजकर त्याग को जीमन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को त्याग का उपदेश देते हैं ' हाय रे भारतर्ग्य ! मोग को ही सर्मस्य माननेवाछ पास्चात्में के जडनाद ने धीरे धीरे तेर्द अस्थिमास में बुसकर तेरी कैसी पश्चर्य

करुणाजनक स्थिति बना दी है, इसका एक बार जिचार तो कर । क्या ज्यर्थ ही श्रीरामकृष्णदेव अपने सन्यासी भक्तो को आजकल के जिन हित जीवन में दोप दिखाकर वहा करते थे—"भोग को टी सर्वस्व या जीवन का ध्येय समझना ही बास्तव में टोप है, तब क्या सम्पर्व है कि जिवाह के समय वधु और वर के मिरो पर अक्षत और पूर्व दसा देने

स ही सब दोप दूर हो जायें और सर्न मगळ हो जाय <sup>2</sup> ' सच पूळिये तो निर्माहित जीनन में आज के समान प्रवळ इन्द्रियपस्ता भारतर्ग्य में पिक्टिं कभी नहीं रही होगी। आज हमें तो स्मरण भी नहीं होता कि इन्द्रिय- तृष्ति के सित्राय तिराह का कोई और भी 'महान्, पतिन्न, अत्यन्त उच्च ' हेतु हैं। इसी कारण दिनोदिन हम पशुओं से भी अधम होते चेल जा रहे हैं। एस सचमुच महान्, पिन्न और अत्यन्त उच्च हेतु का हमें स्मरण कराने के लिए और हमारी पशुकृति को दूर करने के लिए ही श्री भगनान् राममुम्णदेन का निवाह हुआ या। उनके जीवन के अन्य सभी कार्यों के समान उनका यह निवाह कार्यों भी लोक कल्याण के लिए ही था।

श्रीरामकृष्ण ऋहा बरते थे, "इस घरीर के द्वारा जो जो कार्य होने हैं ने सब तुन्हारे लिए किये जाते हैं। मैं जब सोलह प्रकार के कार्य करूँगा तब यही तुम लोग उनमें से एक आर करोगे तो करोगे, और में ही यदि गडा होकर मूत्र पिसर्जन करने छमूँ, तो तुम छोग चनकर छगाते हुए पिस-र्जन करोगे !" इसीछिए निपाहित जीपन का अति उच्च आदर्श छोगों के सामेन स्यापित बरेन के लिए श्रीरामहण्य का तिवाह हुआ या। यदि मैंने स्तय अपना निनाह न किया होता तो निनाहित छोग कहते, "स्त्रय निनाह नहीं किया, इसलिए ब्रह्मचर्य की वाते। कर रहे हैं <sup>!</sup> पत्नी और आप कभी एक साथ नहीं रहे, इसलिए) ब्रह्मचर्य की ऐसी लम्बी लम्बी गर्प हॉक रहे हे ! "-इत्यादि वहने के छिए किसी को अवसर न मिले इसी उद्देश से उन्होंने केनल निमाह ही नहीं निया, बरन् श्रीजगदम्बा माता का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर लेन के बाद जन दिल्योन्माद की अनस्या उनके हृदय में पूर्णत- प्रतिष्ठित हो गई, तत्र उन्होंने अपनी पूर्ण योजनातस्याप्राप्त पत्नी को दक्षिणेह्यर में लाकर रखा। उसमें भी जगदम्या का आदिर्भाव प्रत्यक्ष देखकर उसे श्री जगन्माता जानते हुए उन्होंने उसकी पूजा की; आठ मरीनों तक उसके साथ एकत्र वास किया, इतना ही नहीं, पर उसके साथ एक शया पर शयन तक किया। उसे अच्छा लगने

और आनन्द मालूम होने के हेतुसे वे उसके बाद वई साल कभी कमी कमामारपुकुर मे और कभी जयरामवाटी में (उसके पिता के घर) स्वय जाकर एक दो महीने निताते भी थे। दक्षिणेश्वर में जब श्रीरामकृष्ण अपनी स्त्री के साथ एक वरहते ये उस समय सरण करते हुए माता जी अपने स्त्री भक्तों से वहा करनी थी—" उन दिनों वे ऐसी किसी दिल्य मानाजस्था में निरन्तर मान रहा करते थे कि उसे शब्दों द्वारा नहीं समझा सक्कते। याजाक्या की पूर्णता में वे कितनी ही बात बताते थे, कितनी हो बात बताते थे, कितनी हो बात करते थे। कभी में हैंसते थे तो कभी रोते थे, और कभी समाधि में मान हो जाते थे। इस तरह सारी रात विताने थे। उस माजाक्या का आवेश इतना अद्भुत होता

या कि उसे देखकर मेरे सम अग काँगने छमते थे, और मुझे ऐसा छमता था कि रात किमी तरह ब्यतीत हो जाय और दिन निकल आमे। भामसमाधि किसे कहते हैं, यह उस समय में इस्मी नहीं जानती थी। एक दिन उननी समाधि बहुत समय तक भग नहीं हुई। यह देखकर में भय से रोने लगी और मैंने हरप की पुकारा! हम्य जल्दी ही आया और उनके कानों में बहुत देर तक श्री जगदम्बा क नाम का उन्चारण करता हम, तब कहीं थीरे थीरे उनकी समाधि उतरी। जम उन्हें यह मालूम हुआ कि मुझको हस प्रकार स्ने यह होता है तो मिल्य में ऐसे क्षा से बचने के हेतु उन्होंने स्वय सुने यह सिखा

दिया कि इस प्रकार का मान दिखने पर इस नाम वा उच्चारण कानों में कर देना, तथा जन यह दूसरा भान दिखे, तन असुक बीजमन का कानों में उच्चारण बरता। उसके बाद मुझे किर उतना डर नहीं लगता था, बयोंकि इन उपायों से वे शीघ शेश में आ जाते थे। उसके बाद इसी प्रकार कई दिन बीत गए तो भी बन किस प्रकार

की भावसमाधि उग जाएगी, इसी चिन्ता में मैं सारी रात जागकर विताती थी और मुझे नींद विलक्तुल ही नहीं आती थी। यह हाल उनके कानो में पड़ने पर उन्होंने मुझे दूसरी जगह—नीवतखाने में सोने के लिए कह दिया।" परमङ्ख्य माता जी कहा करती धीं— '' समई में बत्ती किस तरह रखना, कौनसी वस्तु कहाँ और कैसे रखना, अपने घर में कौन मनुष्य कैसा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, , दूसरे के वर जाने पर वहाँ के छोगों से किस प्रकार व्यवहार करना आदि तरह तरह की सामान्य सांसारिक वातों से छेकर भजन, कीर्तन, घ्यान. समाधि और ब्रह्मज्ञान जैसे उच्च निपर्यो तक की सब प्रकार की वातें मुझे समझा समझा कर बताते थे।" विवाहित पुरुषो ! तुमेंमें से कितने लोग अपनी धर्मपत्नी को इस प्रकार से उपदेश देते होंगे ? मान हो किसी कारण से तुच्छ शरीर-सम्बन्ध बन्द होने का अवसर आ जाने तब तुममें से कितने छोगों का अपनी परनी पर आजीवन नि:स्वार्थ प्रेम स्थिर रह सकेगा ! इसीटिए हम कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण ने निवाह करके परनी से एक दिन भी शरीर-सम्बन्ध न रखते हुए भी जो अर्भुत और अदृष्ट्र प्रेमपूर्ण आचरण का आदर्श सामने रखा. वह केवल तुम्हारे ही लिए है। इन्द्रियपरता के सित्राय विवाह का एक दूमरा भी उच्च उद्देश्य है जिसे तुम्हीं छोगों को सिखाने के छिए उन्होंने . विवाह किया था। उन्होंने इसी उद्देश को छेकर विवाह किया कि तम छोग उस उच्च ध्येय की ओ: दृष्टि स्थिर रखकर अपने विवाहित जीवन मे यथासान्य ब्रह्मचर्य पालन कर स्वयं धन्य होओ, तथा बुद्धिमान्, तेजस्त्री और गुणवान् सन्तान को जन्म देकर भारतदर्प के आधुनिक हतवीर्य, निस्तेज और बटहीन समाज को वीर्यवान्, तेजस्वी और बल्यान् वनाओ। जिस कार्य को कर दिखाने की आवश्यकता श्रीरामः

चन्द्र, श्रीकृष्ण, श्रीवुड, श्री रांकर, श्री चैतन्य आदि पूर्ववतारों को नहीं हुई थी, वही कार्य अत्र आवश्यक होने पर उसे कर दिखानाइस आधुनिक सुग के अप्रतार श्रीगमकृष्णदेव के टिए आवश्यक हो गया।

जीवन भर कटोर नपस्या और साधनाओं के बळ पर विपाहित जीपन का अद्भुत और अदृष्ट्वर्ष साचा या नमूना संसार में यह प्रथम ही सामने आया हे! श्रीराममृष्ण कहा करते थे उस प्रकार " साचा तैयार हो गया है, तुम अपने अपने जीवन को इसी आदर्श साचे में ढाळो और उसे नये आफार का बना डाळो।"

इस पर कोई शायट कहे कि यह बात सभी के लिए सम्भन नहीं है। पर ऐसा तो नहीं है कि इसे श्रीरामकृष्ण समझते नहीं थे। उन्हें यह निदित था कि मैं स्वयं जब सोल्ड आंत प्रत्यक्ष आचरण करके दिखाऊँगा तब कहीं लोग एकआध आना आचरण करने का प्रयत्न करों। इसीलिए यद्याप स्त्री के साथ रहकर अखल्ड ब्रह्मचर्च पालन करमा सभी के लिए साच्य नहीं है, तथापि यह आदर्श सब के सामने रहने से लोग कम से कम उस दिशा में प्रयत्न तो करेंगे। यही सोचकर उन्होंने इस असियारावृत का प्रत्यक्ष आचरण करके दिखला दिया है।

और भी एक बात का विचार करना यहाँ आउस्पक है। रूप-रसादि त्रिपर्यों के दास, विहंमुर्ख व्यक्ति अभी भी शायद कहेंगे, "क्यों जी, जब श्रीरामकृष्ण ने त्रिताह कर खिया तब एक दो पुत्र हो जाने के बाद ही उन्हें पत्नी से शरीर सम्बन्ध तोड़ना था। यदि वे ऐसा करते तो उन्होंने यह भी दिखा दिया होता कि ईस्तर की सृष्टि की रक्षा करना ही मनुष्य भात्र का कर्तन्य हैं। साय ही वे यह भी दिखा देते कि शास्त्र की मधीटा का भी पाछन हुआ, क्योंकि यह शास्त्रजाक्य है कि जिजह करके कम से कम एक पुत्र उत्तवन्न करने से मनुष्य पितृ ऋण से सुक्त होता है। "

आइये, इस प्रस्त पर अप हम पिचार फोरें। "पहले आप ही यह वताइए कि सृष्टि नाम की जो बत्तु है उसे हम जितनी देखते हैं, या सुनते हैं, या विचार ऋरते हैं वह क्या उतनी ही है ? विचित्रता ही सृष्टि का नियम है। मान छीजिए कि इसी क्षण से हम सब छोग एक ही प्रकार का कार्य करने छगे और एक ही प्रकार का विचार मन में छाने लगे तत्र तो मृष्टि का नाश इसी समय हो जाएगा। यदि यह त्रात सत्य है तो अप हम आप से यह पूठते हैं कि क्या सृष्टि की रक्षा के सन नियमें। जो आप समज्ञ चुके हैं 2 और क्या सृष्टिरक्षा की जिम्मेदारी आपने अपने सिर पर छे रखी है <sup>2</sup> इसी कारण तो आप आज इस प्रकार प्रहाचर्यरहित और निस्तेज हो गए हैं ? इसका प्रिचार आप अपने मन में करें । अथना क्षण भर के छिए आप ऐसा सोचे कि यह सृष्टिरक्षा का एक नियम है और आप उसका पाटन कर रहे हैं, पर आपका ऐसा आग्रह क्यों हो कि दूसरा भी उसी नियम का पाठन करे। ब्रह्मचर्य-. रक्षण के ठिए और ऊँचे दर्जे की मानसिफ शक्ति का निफास होने के लिए सामान्य निपयों में शक्ति का क्षय न करना भी तो सृष्टि का ही नियम है। यदि सभी आपके समान हीन दर्जे के शक्तिनियास में ही पड़े रहे. तो उच्च श्रेणी का आव्यात्मिक विनास प्राप्त वरने और दिखाने के छिए कौन जेप रहेगा ? और फिर तो उसका छोप हुए विना रहेगा ही नहीं।

दूसरी बात और यह है कि हमारा स्त्रभाव ही ऐसा है कि हम अपने लिए बेचल अपने अनुकृत वार्ते ही शास्त्रों से चुनवर निवाल लेत हैं और बावी बातों की ओर दुर्लन्य करते हैं। पुत्रीपादन भी उसी तरह की एक अनुकृत्ल चुनकर निवाली हुई बात है, क्योंकि अधिवार देखकर शास्त्रों में यह भी वहा है कि—

"यरहरेर रिरजेत् तरहरेर प्रत्रजेत्।" अर्थात् जिस क्षण ससार के प्रति वैराग्य उराज हो जायु उसी क्षण ससार का त्याग वर देना च हिए। तब यदि श्रीरामकृष्ण अपके मत के अनुसार चले होते तो ने इस गास्त्रमाक्य की मर्यादा का निस प्रभार पालन वर समत ये शितृकृष्ण के सम्बन्ध में भी यही बात है। शास्त्र कहते हैं कि यपार्थ सन्यासी अपने सात पूर्वों और मान नशजों का अपने पुण्यान से उद्धार करना है। तम किर व्यर्थ किन्ता करने के लिए होंगे केंद्रि कारण नहीं दिखाई देता कि श्रीरामकृष्ण अपने पितृकृष्ण से सुनत नहीं हो सके।

उपरोक्त त्रिक्न से स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण देन के जीवन में त्रिग्रह की घटना हमारे सामेन केवळ उदार्ण रखने के हिए ही हुई थी। - परमपूच्य माता जी श्रीरामकृष्ण को ईश्वर जानकर उनकी आजीवन पूजा करती रही। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने हमारे सामेने विवाहित ) जीवन का कितना ऊँचा और पवित्र आदर्श स्थापित किया है। ससार का नियम है कि मनुष्य अपनी हुर्वेल्ता भन्ने ही मसार के और सब लोगों से द्विपा है, पर अपनी हुर्वेल्ता भन्ने ही महार के और सब लोगों से द्विपा है, पर अपनी हुर्वेल्ता भन्ने ही महार के और सब हैं — बड़े बड़े रायसाहेब, खानसाहेब, जब, मुनसिप, मैतिस्टेट — सभी अपने घर के वाहर बड़े शूर भीर होते हैं, पर अपनी स्त्री के सामने सभी बेचारों को गुलाम बनना पड़ता है। भीतर से कोई हुक्म हुआ, फिर वह चाहे बिलकुल अन्याम ही क्यों न हो, इन्हें वह जिरसावय हो जाता है!' अत यदि किसी पत्नी ने अपनी पति की ईश्वर के समान अन्त करण से भक्ति की, तो नि सन्देह यही जानो कि वह मनुष्य बाहर से जैसा आवरण करता है वैसा ही वह भीतर से भी है और उसमें कोई मिथ्या-चार नहीं है। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण की माता और वड़े भाई ने आसपास के गार्नों में बहुन सी ऋत्याएँ दंखी, पर फिसी न फिसी कारण से वित्राह कहीं भी पक्का नहीं हो सका। चन्द्रादेनी को वड़ी चिन्ता होने लगी कि निवाह किसी प्रभार दोफ हो जाय। उनका चित्त घर के कामकाज में नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन वीतने पर एक दिन भागानेश में श्रीरामकृष्ण---जैसा पीठे लिख चके हैं- बोल उठे, "व्यर्थ इधर उधर कत्या ढूँटने के छिए भटकने से काई लाभ नहीं। जयरामनाटी ग्राम में रामचन्द्र मुखो-पायाय के यहाँ जाओ। वहाँ निवाह के लिए कत्या तैयार मिलेगी।" श्रीरामक्रप्ण के इन जब्दों पर किसी को एकदम विश्वास नहीं हुआ। तथापि वहापत है "हुपते को निनक्ते का सहारा।" तटनुमार चन्द्रादेवी मोचने लगीं कि इतने स्थान देखे हैं नेसे यहाँ भी सही। अत पता लगाने के लिए किसी को जयरामदरी भेजा गया। उपने आकर बताया, " वासी वार्ते कुछ भी हों, पर छड़नी बहुत छोटी है। उसनी अभी ही इस्माँ वर्ष लगा है।" पर अन्यत्र कही निश्चित होने के चित्र न देख चन्ट्रामणि देवी ने वही छटकी पसन्द की और त्रिवाह का सुनूर्त निश्चित

हुआ। उस दिन रामेहर अपने भाई को छेकर जयरामगाटी को गया और वहाँ गिधिपूर्ण निगाह करके अपने भाई के साथ छौटकर घर आया। यह ईस्त्री सन् १८५९-६० के वैद्याख हुएण पक्ष की बात है। श्रीराम-कृष्ण को उस समय चीवीसगें वर्ष छगा था।

अपने पुत्र को रिवाहित देखकर चन्द्रामणि का चित्त शान्त हुआ और उन्हें यह आशा होने लगी कि अब मेरे पुत्र का मन ससार और महस्थी की ओर थोडा बहुत लगेगा, परन्तु मण्डप की शोभा के लिए बधु को पहिनाने के रूप गामके जमीदार से उधार छाए हुए गहने अम चापस ऋरने होगे, यह विचार मन में आते ही अपने निर्धन संसार का चित्र उनकी आँखो के सामने आ गया। नित्राह के दिन से ही बयू को यह अपने घर छिया छाईँ और उसी दिन से उन्होंने उसके साथ अत्यन्त प्रेमयुक्त व्यवहार आरम्भ कर दिया। अय वधृ के शरीर पर से अलंकार उतार लेना उन्हें बडा कठोर जँचने लगा। यद्यपि उन्होंने यह बात किसी से नहीं बताई, तथापि गदाबर के ध्यान में वह आ ही गई। उन्होंने दो चार बातें बताकर माता को सानवना दी और एक रात को अपनी भानी के सो जाने पर उसके रारीर पर से गहने, बिना उसे मालूम हुए धीरे से युक्तिपूर्वक निकाल लिए और अपनी माता के सामने छातर रख दिये । माता ने सबेरे ही उन्हें जहाँ के तहाँ पहुँचा दिया । पर यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई । प्रात-काल, उठने पर उस वालिका ने अपने शरीर पर के गहने न देखकर अपनी मास से पूठा "माँ, कल मैं जो गहने पहने थी दे कहाँ हैं !" यह सुनकर चन्द्रादेवी का हृदय भर आया, और वे वाहिका को अपनी गोदी में विठाकर उसे पुचकारती हुई बोर्टी - " बेटी, मेरा गदागर

तरे छिए इनमें भी मुन्दर गहने बनना देगा।" उस दिन लड़की ना काफा भी उससे भेंट करोन आया था। उसे इन गहनों के उत्तराने का मुसान्त मालूम होते ही बड़ा कोध आया और नह लड़की को अपने साथ छेकर जयरामनाटी के लिए रनाना हो गया। इसेस चन्द्रा-देनी को बड़ा ही दु ख हुआ। पर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें " अब चाह कुठ भी हो, पर एक बार जो निमाह हो गया वह किसी के तोड़ने से ट्रंट तो नहीं सकता १ पिर इतनी कौनसी चिन्ता है १ " इत्यादि बातें बहुकर अपनी माता के दु ख को दूर किया।

रिराह के बाद छमभग ६-७ मास तक श्रीरामकृष्ण कामारपुद्धर में ही रहे। घर की अपस्या को देखपर तथा वहाँ रहते हुए वहुत दिन हो गये, यह सोचक्त उन्होंने कलकता जापस जाने का इरादा किया। माता को यह विचार पसन्द नहीं आया, क्योंकि उसे चिन्ता थी कि अभी इसका वायुरोग अच्छा हो ही रहा है, और ऐसे समय में फिर वहाँ जाने से यदि रोग पुन उलट पड़ा तो क्या हाल होगा, परन्त श्रीरामकृष्ण उन्हें दिसी तरह समज्ञा-बुज्ञाकर उनसे विदा लेकर दक्षिणे-श्वर वापस आ गये और अपने काम में छग गये (१८६०-६१)। लौटने के बाद थोड़ ही दिन बीते होंगे कि वे अपनी पूजा के काम में पुन ऐसे तन्मय हो गये कि माता, भाई, स्त्री, ससार, अपनी स्थिति और फामारपुरुर की सप्र वातें बिल्बुल मृल गये। जगदम्बा का सदा सर्वजाल दर्शन कैसे हो, यही एक विचार उनके मन में धूमेंन लगा। रातदिन नामस्मरण, मनन, जप, व्यान में ही निमम्न रहने के कारण उनका वक्ष स्थल पुन सर्वकाल आरक्त रहने लगा। सभी सासारिक बातें पुन विषयत् व्रतीत होने छगी । सारे शरीर में पुन

तिलक्षण दाह होने लगा और ऑको से नींड पुन. न माल्म कहाँ भाग गई। अन्तर इतना हो था कि उन्हें इस प्रकार की अनस्या का पूर्ण अनुभन रहने के कारण पहिले के समान उनका चित्त इस समय लाँगाडोल नहीं हुआ।

हरय के मुँह से यह सुनने में आया है कि श्रीरामकृष्ण की उनमादातस्या फिर नापस आते देख मबुरवाचू ने उनमे गानदाह और अनिटा के लिए गगाप्रसाद सेन की चिकित्सा ग्रुरू कराई। औपि से सुरन्त कोई लाभ नहीं हुआ तयापि उससे निराश न होकर हृदय श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर गगाप्रसाद के घर वारम्वार जाने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते भे, एक दिन गगाप्रसाद ने क्रिशेष च्यानपूर्वक परीक्षा की और नई औपि ग्रुरू को। उस दिन वहीं पूर्व नगाल से एक वैच आये हुए थे। श्रीरामकृष्ण को गरीक्षा उन्होंने भी भी और कहा—"इसके लक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद हुआ-सा दिखता है। इसकी व्याधि योगान्यास के कारण जयन हुई है और इसे औपि से कोई लगा नहीं होगा।" श्रीरामकृष्ण कहते भे, "रोग के समान दिखने नाले मेरे सभी शारीरिक किकारों के सच्चे कारण को प्रयस उन्हों वैच ने पहिचान। परन्तु उनके कहने पर किसी को विश्वास न हुआ।"

दिन पर दिन बीतने छंगे । मयुखाबू और श्रीरामकृष्ण पर प्रेम भरनेवाले अन्य लोगो ने अपनी ओर से प्रयस्तों की पराकाष्टा कर टी, परन्तु रोग कम न होकर धीरे धीरे बटता ही चछा ।

थोडे ही दिनों में यह वार्ता कामारपुकुर पहुँची । बेचारी चन्द्राटेग़े! अपने प्यारे पुत्र गटाधर के रोग का पुन: बटने का समाचार पाकर पागळ के समान हो गई। गृहस्थी में उनका चित्त ही नहीं लगता था; और ऐसी उदिग्न अवस्था में निराद्या के बेग में उनहोंने अपने प्रिय पुत्र के कल्याणार्थ महादेव के पास धरना देने का निरचय किया तथा बह वहाँ के "बूट्टे इंकर" के मन्दिर में जाकर प्रायोपवेशन करने बैठ गई; परन्तु वहाँ उन्हें वह आंदेश हुआ कि " तू मुकुंदपुर के महादेव के सामने धरना है, तब तेरी इच्छा पूर्ण होगी।" फिर वहाँ से उठकर वह मुकुंदपुर के शिवालय में जाकर प्रायोपवेशन करने लगी। दो तीन दिन बीत जाने पर एक रात को शंकर ने स्थान में आकर उन्हें बताया कि " भय का कोई कारण नहीं, तेरा लड़का न तो पागल हुआ है और न उसे कोई रोग ही है; केवल ईस्वर-दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्या हो गई है।" धर्मररायण और अद्धालु चन्द्रामणि देशी की चिन्ता इस स्थम से बहुत कुळ दूर हो गई। अस्तु —

्र हम दिनों ईरमर-दर्शन की कितनी प्रचण्ट व्याकुळता उनके अन्त-करण में थी, इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमसे कहते थे, "साधारण जीनों के शरीर में और मन में—उस प्रकार की तो कीन वहि—यदि उसकी चतुर्षाश खळवळी भी उत्पन्न हो जाय तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा। दिन हो चाहे रात, सर्व काळ श्री जगनाता का किसी निक्सी रूप में दर्शन हो तब तो टीक है, अन्यषा प्राणों में ऐसी उथळ-पुषण मच जाती थी कि मालूम होता था कि अब प्राण निकळते ही है। इसके बाद पूरे इर वर्ष तक एक दिन भी नींद नाम को नहीं आहे। ऑखों की एककों से जीव नष्टप्राय हो गया था और मन में इच्छा करने पर भी पळके देंवती नहीं थीं। समय की सुध नहीं रहती थी और शरीर का झान समूज नष्ट हो गया था। माता के चरणों पर से कभी

मालुम होता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ १ दर्पण के सामने खंड हो रूर आँखों में उगटी डालता था और देखता या कि पर्कें गिरती हैं या नहीं, पर होता क्या था <sup>2</sup> कुछ नहीं; पुतली को उमली से छने पर भी पछकें ज्यों की त्यो बनी रहती थीं। यह देखकर बडा डर लगता था और रोते रोते ऋहा करता था, 'माता ! माता ! एकाप्रचित्त से भैने तेरी इतनी भक्ति की और तुज्ञ पर इतना निश्नास रखा, उसरा मुत्रे क्या तूने यही फल दिया है '' पर बाद मे तुरन्त ही ऐसा भी कहता था, 'माता! तेरी जैसी इच्छा हो बही होने दे। शरीर जाय तो जाय, पर केनल तु मुद्दे छोडकर कहीं न जाना। माता, मुद्रे दर्शन दे। मुझ पर कृपा कर। तेरे सिताय मेरा और कौन है!' इस प्रकार रोते रोते मन में

पुन निलक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता या। शरीर बिलकुल तुन्छ पदार्थ प्रतीत होने छगता था; और कुछ समय मे जगन्माता का दर्शन होनत उसभी बाते सुनकर मन शान्त हो जाता था।" लगभग इसी समय मथुरानाय को श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्री शक्तर और कार्छ। माता का दर्शन हुआ। उसका विस्तृत वर्णन "श्रीराम कृष्ण और मधुरानाय " शीर्पक अन्याय में हो चुका है। इस दर्शन के

समय से मुष्रानाथ श्रीरामकृष्ण को भिन्न भाग से देखने छगे और उनके मन में उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा अत्यधिक बढ गई। साधक अनस्था मे मथुरानाय जैसे धननान् और श्रद्धासम्पन्न तेजस्वी भक्त की श्रीरामकृष्ण को आवश्यकता थी ही। इन दोनों का इतना अद्भुत प्रेम सम्बन्ध जगन्माता ने इसी कारण जोड दिया हो कौन जोने <sup>2</sup> श्रीरामकृष्ण के जीवन-चरित्र में ऐसी बहुत सी अचिन्य घटनाएँ हुई हैं िक उन घटनाओं के यों ही सहज ही हो जाने की बात मानने के लिए मन तैयार नहीं होता। मबुरानाथ और श्रीरामकृष्ण का अलौकिक प्रेम-सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अचिन्त्य घटना है। दूसरी घटना— उसी तरह की — एक भैरवी नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन है। उसी बात का निस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में किया गया है।

# २०-भैरवी बाह्मणी का आगमन

(१८६१-६२)

" उसक खुळे हुए केश और वास्तव्यमाय के कारण विद्युल श्वबस्था को दखकर, होगों को ऐसा मालूम होता वा कि मानो यह गोपाल विरह से ब्यायुल नन्दरानी यहोटा ही है।"

--श्रीराम्हरण

िनाह करके छैटिन के बाद थोडे ही दिनों में श्रीरामकृष्ण के जीवन से निशेष सम्बन्ध रखनेनाछी दो घटनाएँ हुईं। सन् १८६१ के आरम्भ में रानी रासमणि सप्रहणी रोग से बीमार पड़ी। श्रीरामकृष्ण कटते-थे कि एक दिन सहज घ्मेत घुमते रानी अकसात् जमीन पर गिर पड़ीं और उनके शरीर में बहुत चीट छगी। उसी दिन उनको बहुत तेज चर भी आ गया; सारे शरीर में पीडा होने छगी और तीन-चार दिनों में उन्हें संग्रहणी रोग हो गया।

हम कह चुके हैं कि दक्षिणेहर का कार्टी मन्दिर तैयारहोने पर उसमें ता॰ २१ मई सन् १८९५ के दिन श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा हुई। मन्दिर का सब कार्य टीक टीक चटने और किसी बात की कमी न होने देने के हेतु उन्होंने उसी साट २९ अगस्त को २,२६,००० र. में दिनाजपुर जिंह में कुउ जमीन मीह ही। बान्न के अनुसार उम जमीन का नियमित रूप से दानपत्र हिल्ल देने का निचार उनके मन में होते हुए मी कई कारणों से यह कार्य बहुत दिनों तक स्विगत रहा। मश्रष्टणी रोग से राण होतर शब्या में पड जाने पर, इस बात को निपटा देने के हिए उनके मन में पुन. तीत्र इच्हा उत्पन्न हुई। उनती चार एडिनियों में से दूसरी श्रीमती कुमारी और तीसरी श्रीमती करणामयी कालीमिट्दर पूरा बनने के पूर्व ही मर गई पीं। अत उनकी अस्तिम बीमारी के समय उनकी सबसे बढ़ी एडिनी श्रीमती पिंचनी और सत्र में टोटी श्रीमती जन्दम्बा, ये ही दो एडिनियों पी।

दानपत्र तैयार होकर आने के बाद इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे चलकर कोई झगड़े न खड़े हों इस उदेश से रानी ने "यह दानपत्र हमें स्वीकार है" इस आश्चय का सम्मति-पत्र लिखाकर उस पर अपनी होनों लड़िक्यों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा । जगदम्बादासीन तो हस्ताक्षर कर दिया, परन्तु बड़ी लड़की पिक्षनी ने इन्कार कर दिया । इम कारण मृत्यु-शस्या पर भी रानी के चित्त को शान्ति नहीं मिली । अन्त में रानी ने श्री जगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर, अपने चित्त का समाधान करते हुए ता० १८ फरगरी १८६१ के दिन टानपत्र पर स्वय अपने हस्ताक्षर कर दिए । उसके दूसरे ही दिन, अपीत् ता. १९ फरगरी को उनका रोग बढ़ गया और उसी दिन उनका स्वर्गसम हो गया।

श्रीरामकृष्ण कहते थे, " अन्तिम दिनों में रानी रासमणि गगा के किनारे अपने नित्रासगृह में रहने के छिए आ गई थीं। उनके देहान- सान के एक-दो डिन पूर्न एक रात को उनका व्यान समीप ही जलते हुए किसी दीपक की ओर गया। वे एकदम बोल उठीं, 'ये सब दीपक यहाँ से हटा लो। यह सब रोशानी मुझे नहीं चाहिए। अब तो यह देखो जगन्माता ही यहां आ गई हैं। उनके शरीर की प्रभा को देखो, वह प्रभा कैसी चारों ओर फैली हुई है। 'योडा ठहरकर वे पुन बोलीं, 'माता। तू आ गई ' एका ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अब क्या होगा माता ' देससे ऐसा दिखता है कि उनके मन पर रोग की अपेक्षा हुस चिन्ता का ही परिणाम अधिक हुआ था।"

कालीमिन्दर में श्री जगदम्या की प्राणप्रतिष्ठा होने के समय से वहाँ की सारी व्यवस्था मुद्रावाय ही करते थे। अत रानी की मृत्यु के बाद भी वहाँ की व्यवस्था दूर्ववत् वे ही करते रहे। उनका पहिल से ही श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। अब रानी की मृत्यु हो जाने से मन्दिर की सब व्यवस्था इनके अकेल के ही हाय में आ गई, इसलिए श्रीराम-कृष्ण को साधना काल में सब प्रकार की आवश्यक सहायता हेने के लिए उन्हें पूरा अवसर मिल गया। ऐसी अपार सम्पत्ति के मालिक होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति कुमार्ग की ओर नहीं गई और वे श्रीरामकृष्ण को हर तरह से सहायता करने मे अपने को धन्य मानते थे, इससे उनको कितना वडा सीमार्य प्राप्त था, यह कल्पना की जा सकती है।

श्रीरामकृष्ण की उच्च आच्यात्मिक अत्रस्या की कल्पना इस समय तक बहुत कम लोगो को थी।बहुतेरे लोग तो उन्हें 'पामल' या 'दिमाग फिरा हुआ' ही समझते थे।जिस मनुष्य को स्वयं अपना हित-अनहित मालूम नहीं पडता, जिसे किसी सासारिक विषय हैं उत्साह नहीं है, रानी रासमणि और मयुरानाथ जैसे की प्रसन्नता से जो स्वयं अपना लाम नहीं उठाता—ऐसे मनुष्य को वे और क्या कहें ! सब लोगों को इतना अवस्य दिखाई देता था कि इस पागल मनुष्य में कुछ अजीब मोहनी शक्ति भरी है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति उसे चाहता है। यदापि बहुतों की यह घारणा थी, तथापि मथुरानाथ कहा करते थे, 'इन पर श्री जगदम्या की कृपा हो चुकी है, इसी कारण इनका व्यवहार किसी उन्मत के समान है। '

रानी रासमणि के निधन के बाद शीम ही श्रीरामकृष्ण के जीवन में अत्यन्त महरन की एक और घटना हुई। उस समय दक्षिणेहरर में कालीमन्दिर के अहाते में पिरेचम की ओर गंगा के किनारे एक सुन्दर फुजवाड़ी थी। उस फुजवाड़ी में अनेक प्रकार के फुज के पौधे थे, जिनकी सुगन्य से दसी दिशाएँ सुरिमित रहती थीं। इस फुजवाड़ी में श्रीरामकृष्ण नित्य नियम से जाते थे और श्री जगदम्बा के हार के लिए फुज इकड़े करते थे। इस फुजवाड़ी से ही गंगाजी में उतरने के लिए सीटियों बनाई गई थीं। पास ही औरतो के लिए एक अजग घाट वंधा हुआया। उस घाट पर बकुज का एक बड़ा वृक्ष था, इस कारण उस घाट की 'चकुजनला घाट ' कहते थे।

एक दिन प्रात.काल फूल तोड़ते समय श्रीरामकृष्ण को बकुलतला घाट की ओर एक नौका आती हुई दिखाई टी। वह नौका घाट के पास आकर रुक गई। उसमें से पुस्तकों आदि की एक गठरी हाथ में लिए हुए एक स्त्री उतरी और देक्षिणी घाट पर के घरों की ओर जाने लगी। उस स्त्री के केल लम्बे और सुले हुए ये। उसका वेप भैरवी का सा, और उसके वस्त्र गेहर रंग के थे। उसकी आयु लगभग चालीस वर्ष की थी, पर उसका रूप इतना अलैकिक या कि वह इतनी प्रौट अत्रस्था की किसी को मालूम नहीं पडती थी। उसका दर्शन होने ही श्रीरामकृष्ण को मानो वह कोई अपनी आत्मीय या स्वजन सी मालूम होने लगी। वे तुरन्त ही अपने कमरे में लौट आये और हृदय से बोले. " हद , उस घाट पर अभी एक भैरवी आई है। जा, उसे इघर छे आ।" हृदय बोला, "पर मामा ! वह स्त्री विना जान-पहिचान की है। उसे बुठाने से वह व्यर्थ ही इधर कैसे आएमी ?" श्रीरामकृष्ण बोले, "उससे कहो कि मैंने बुछाया है, तब वह आ जाएगी।" उस अनजान संन्या-निनी से मेंट करने का अपने मामा का आग्रह देखकर हृदय को बडा अचरज हुआ, पर वह करे क्या ? मामा की आज्ञा माननी ही थी । इसलिए वह उस घाट पर तुरन्त ही गया और उस भैरवी से वहा, "मेरे मामा बड़े ईश्वरभक्त है, उन्होंने तुम्हारा दर्शन छेने के छिए तुम्हें बुलाया है।" यह सुनते ही वह संन्यासिनी हृदय से एक भी प्रश्न किए विना उठ खटी हुई और उसके साप आने के छिए चछ पड़ी ! यह देखकर हृदय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही।

वह संन्यासिनी हृदय के साथ श्रीरामकृष्ण के कमरे मे आई । उन्हें देखते ही उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आँखों मे आनन्दाश्र भर आय और वह बोली, "बावा! तो तुम यहीं ये ! तुम्हारा गंगा के किनारे कहीं पता न पाकर में इतने दिनों तक तुम्हें नुँहती रहीं; अन्त में तुम यहाँ मिछ ही गये!"

वालक रमभाववाले श्रीरामकृष्ण बोल उठे, "पर माता! तुमको मेरा समाचार केसे मालूम हुआ!" संन्यासिनी बोली—"मुन्ने जगदम्बा वी कृषा से पहिले ही मालूम हो चुका था कि तुम तीनो की भेट होने जाली है, शेप दो की भेट इसके पहिले पूर्व बगाल में हो चुकी ह और अब यहाँ तुम से भी भेट हो गई।"

तदनन्तर जैसे कोई डोटा बाल्फ अपनी माता के पास बैटकर बड़े स्नेह से उसुरे साथ वार्ते करता है, उसी तरह उस सन्यासिनी के पास बैठकर श्रीरामकृष्ण अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उन्हें कौन कौन से अछौकिक दर्शन प्राप्त हुए, ईव्नर-चिन्तन से उनका बाह्यज्ञान फिस तरह नष्ट हो जाता है, उनके शरीर में कैसे निरन्तर टाह होता है, उनकी नींड कैसे उचट गई है,आदि सभी वातें वे दिल खोलकर उससे कहने र में और पूछने र में कि 'मेरी ऐसी अवस्था क्यो हुई ? माता ! मे क्या सचमुच पागल हो गया हूँ <sup>2</sup> और क्या जगदम्बा की अन्त करणपूर्वक भक्ति करने से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया है ? " श्रीरामकृष्ण के मुख से ये सारी घातें सुनक्तर उसका अन्त करण आनन्द से खिछ रहा था। श्रीरामकृष्ण भी बात समाप्त होने पर वह बड़े स्नेह के साथ उनसे बोली. "बाबा ! तुम्हें कौन पागल कहता है । यह पागलपन नहीं है। यह तो महाभाउ है, इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अपस्था हुई है। क्या इस अपस्था की समझना भी फिसी के लिए सम्भव है ? इसी कारण वे बेचारे तुमको पागळ कहते हैं <sup>1</sup> ऐसी अनस्या हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु वी ! ये सत्र वार्ते भक्तिशास्त्र में हैं। मेरे पास वे सत्र पोथियाँ हैं। उनमें से में तुन्हें दिखा दूंगी कि जो कोई पूण अन्त फरणपूर्वक ईश्वर की भिन्त करते हैं उनकी ही ऐसी अवस्था होती है। "

हुन्य पास ही खडे थे। वे उन दोनों वा सारा समाद सुनवर और उनमा निलकुछ परिचित मनुष्यों के समान पारस्परिक व्यवहार देखमर दम रह गए।

इस प्रकार बर्ड आनन्द में कुछ समय जीतने वे जाद बहुत निजम्बहुआ जानकर श्रीरामकृष्ण ने देवी वा प्रसाद, पल, मिठाई आदि मैंगाकर उस सन्यासिनी को दिया और उसने उसमें से बुज अश प्रहण किया। श्रीरामकृष्ण ने उसके साथ धूमकर उसे सज मदिर दिख छाया। देव दर्शन और पल्लाहार हो जाने के बाद उसने अपने मुख में रखी हुई खुजीर शिक्षा के नैवेच वे लिए बोठी से सीधा लेकर स्नानादि से निजूच होकर पचनदी के नीचे रसोई बनाना प्रारम्म किया।

मोजन बन जाने पर उसने अपने मुख से श्रीरष्टुनीर शिला की निज्ञाला और उसने सामने नेविच की याली परोसनर आप प्यानस्य होनर वैठ गई। उस प्यान में उसे एक अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ जिससे उसे समाधि लग गई। उसकी आँखों से प्रेमाश्रुआरा बहने लगी और उसका बाखज्ञान बिलकुल नष्ट हो गया। उसी समय इचर श्रीरामकृष्ण नो अपने कमरे में ही बैठे बैठे पचरटी की ओर जाने की अति उत्तर इच्छा हुई। जब वे उठनर पचरटी की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उन्हें भाग तस्या प्राप्त हो गई। वे उसी अनस्या में हो वहाँ पहुँचे और अपने वार्य का विलकुल भान न होते हुए वे उस रघुनीर शिला के सामने के नैनेब को खाने लगे। जब कुछ समय के बाद बाह्मणी की समाधि उतरी तब श्रीरामकृष्ण को भागोत्रश में यह कार्य करते देख वह विसम्ब और आनन्द से रोमाचित हो उठी। इछ समय के परचात् श्रीरामकृष्ण और आनन्द से रोमाचित हो उठी। इछ समय के परचात् श्रीरामकृष्ण

को भी होश होने पर तथा अपने द्वारा यह कार्य हुआ दोखकर उन्हें भी आरचर्य होने लगा। ये बोले, "यह विचित्र कार्य मेरे हाथ से कैसे हो गया, यह मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता।"यह सुनकर ब्राह्मणी उन्हें माता के समान धीरज देती हुई बोली—"बाबा! तुमने ठीक किया। यह काम तुमने नहीं किया, पर तुममें जो कोई है उसने किया। मैं अभी ध्यानस्य वैठी हुई जो कुठ देख रही थी उससे यह कार्य किसने किया और क्यों किया, यह मैं पूर्ण रीति से जान गई हूं। मुझे अप पूर्वत पूजा करने भी आपस्यमता नहीं रही, इतने दिनों तम मैंने जो पूजा की वह सब आज सार्थक हो गई।" वह कहते हुए उस त्राक्षणी ने निना रिसी सक्तीच के श्रीरामकृष्ण की थाछी में से बचे हुए अन्न को देव का प्रसाद जानकर खा छिया। श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्रीरष्ट्रीर का प्रत्यक्ष आर्थिमान देखकर उस ब्राह्मणी का अन्त करण \*भित ओर प्रेम से पूर्ण हो गया। उसना गला भर आया और आँखोसे आनन्दाश्च बहुने लगे । उसी अपस्या मे इतने दिनों तक जिस श्रीरघु-त्रीर शिला की वह पूजा करती रही—उस शिला को आज उसने श्री गगाजी में जलसमाधि दे दी !!

उन दोनों में पहले दिन ही जो प्रेम और बासस्य-भाग उत्पन्न हुआ था नह दिनोदिन बहता गया और वह ब्राह्मणी भी दक्षिणेहरर में ही रहने लगी। ईश्वर सम्बन्धी वार्ता और अन्य आध्यास्मिक प्रिपयो वी चर्चा में दोनो के दिन इस तरह बीतने लगे कि उन्हें ज्यान तक नहीं रहता था। श्रीराममृष्ण उसे अपने आध्यामिक दर्शन और अनस्या के सम्बन्ध की सभी पूट बातें खुळे दिल से बता दिया करते ये और उनके निषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। ब्राह्मणी भी भिन्न भिन्न तान्निक प्रत्यों के आधार से उत्तर देकर उनका समाधान किया करती थी। कभी कभी नह चैतन्य-भागवत अथना चैतन्य और तामृत प्रत्यों से वाक्य पटकर अनतारी पुरुषों के देह और मन में ईहरर- प्रेम के प्रवल बेगजन्य लक्षण और निकार की निकेचना करके उनक सराय दूर करती थी। इस प्रकार पचवटी में दिव्य आनन्द का स्रोत उमड पड़ा था।

इस दिव्य आनन्द में छ सात दिन बीत जाने पर तीक्ष्णदृष्टि सम्पन्न श्रीरामकृष्ण के मन में यह बात आई कि यद्यपि ब्राह्मणी मे तिल मात्र भी दोप की सम्भावना नहीं है, तथापि इसकी इस स्थान में रजना उचित नहीं है। बाम और फान्चन में आसक्त लोग इस पवित्र सत्यासिनी के तिपय में कुछ न कुछ शका करने लगेंगे और यह सोच-कर उन्होंने ब्राह्मणी से यह बात प्रकट भी कर दी। ब्राह्मणी की भी उनका बहुना ठीक दिखा। यह पास के ही किसी गाँव में रहकर श्रीराम-क्षण की भेंट के लिए प्रतिदिन आने का निश्चय करके, उसी दिन अपना डेरा-डटा दक्षिणेश्वर से उठाकर समीप ही दक्षिणेश्वर ग्राम के देवमण्डल घाट पर ले गई। उस ग्राम के सीधे साटे, भोले भाले और धर्मनिष्ठ छोगों को ब्राह्मणी अपने अछौत्रिक गुणों के कारण शीघ ही प्रिय हो गई। वहाँ उसके रहने तथा भिक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था भी हो गई। वह नित्य नियम से श्रीराम जम्म के पास जाने छगी। वह अपनी पहचान की स्त्रियों से भिक्षा में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ माँगक्तर अपने साय छे जाती थी और अत्यन्त वात्सव्य भाव से श्रीराम-क्ष्ण को विज्ञाया करती थी। वहते हैं कि उस घाट पर रहते समय उसका अन्त करण बात्सत्य भाव से भर आता था। उस अवस्या में वह हाष में मक्खन का मोला लेकर "गोपाल, गोपाल" करती हुई जोन जोर से चिल्याती थी। उमी समय इयर श्रीरामकृष्ण को भी ब्राह्मणी से भेंट करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा होती थी। कहते हैं कि उस समय जैसे कोई छोटा बालक अपनी माता के पास दौडा चला जाता है, उसी तरह श्रीरामकृष्ण उसकी ओर दौडते चले जाते थे, और उसके हाथ से वह मक्खन खा लेते थे। श्रीरामकृष्ण कहते पे कि " उसके खुले हुए केश और नात्सल्य भाव से उत्पन्न हुई विह्नल अवस्था को देखकर लोगों को यह मालूम होता था कि यह स्त्री गोपाल विरह से व्याकुल नन्दरानी यशोदा तो नहीं है!"

श्रीरामकृष्ण के मुख से उनके आय्यात्मिक अनुमन और अनस्या को सुनकर ब्राह्मणी को निश्चय हो गया कि यह सब अवस्था असाधा-रण ईरेनर-प्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है। ईरनर की बातें करते समय श्रीरामकृष्ण को जो आनन्द आ़ता था, उन्हें जो अपनी देह की सुधि भी नहीं रहतीथी, यह सब प्रत्यक्ष देंखकर उसे निस्सन्देह मालूम हो गया कि ये कोई सामान्य साधक नहीं हैं। उसे जीनो के उद्धार के छिए चेतन्य देव का पुन अपतार होने का वारम्बार स्मरण होने लगा, जैसा श्री चैतन्य-चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत प्रन्थों में हिस्सा हुआ है। चैतन्य देन के आचार-व्यवहार के निपय मे उसने उन प्रन्यों मे जो कुछ पटा था, वह सन श्रीरामकृष्ण में सागोपाग मिलते हुए देखकर उसे आश्चर्य और समाधान भी हुआ। चैतन्य देन का जारीरिक टाह और उनवी अठौरिक क्षुधा जिन सरल उपायों से दूर होने की बात उन प्रन्यों में वर्णित है, उन्हीं उपायों को उसने श्रीरामकृष्ण पर अञ-माया और अचरज की बात यह है कि उनसे उन्हें तकाल लाभ भी

हुआ । इन सन वार्तों से उसनी पूर्ण धारणा हो गई कि इस समय श्री चैनन्य और नित्यानन्द दोनों ही ने एक ही शरीर में अनतार खिया है। हम पीठे कह आये हैं कि शिऊड गाँउ को जाते समय श्रीरामकृष्ण को जो निचिन्न दर्शन हुआ था उसे उन्हीं के मुँह से सुनन्तर ब्राक्षणी बोळी, "इस समय नित्यानन्द और चैतन्य का अनतार एक ही देह में हुआ है।"

मह ब्राह्मणी ससार की किसी भी बात के छिए किसी पर अव-लम्बित नहीं थी। अत उमे फिमी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की परवाह करने का कोई कारण न था, इसिटिए उसे श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आरणा किसी के भी पास बतला देने में बिलकुर ... मकोच नहीं होता था। उसने श्रीरामकृष्ण के बारे में अपनी राय पहले उन्हीं को और बाद में हदय को वतला दी। जो कोई भी पुछता था, उससे पह अपना मन स्पष्ट प्रकट कर देती थी। एक दिन श्रीरामकृष्ण और मथुर-वाबू दोनों पचनटी में बैठे थे। इउय भी समीप ही था। बातें करते करते श्रीरामकृष्ण ने अपने सम्बन्ध में ब्राह्मणी का जो कहना था वह मधुरबाबू को भी बतला दिया। ने बोले, "वह कहती है कि अनतारी पुरुपों क जो उक्षण होते हैं वे सबतुममें हैं। उसने कितने ही गास्त्रों का अध्ययन किया है और वे सब पोबियाँ भी उसके पास है।" श्रीरामज्ञ्या का यह सीधा-सादा और खुळे डिल से बोलना सुनजर मधुरजाबू को ँ आनन्द हुआ और ने हँसते हॅसते चोले, "लेकिन बाबा, उसने कुछ भी कहा हो, पर अनतार तो दस से अनिक नहीं हैं न १ तन भला उसका कहना वैसे सच हो सकता है १ तयापि तुम पर जगदम्बा की कृपा है, इतनी वात तो पिलकुल सत्य है।"

उनकी ये बातें हो रही थीं कि इतने ही में वहाँ एक संन्यासिनी आती हुई टिखी। उसे देखकर मशुर ने श्रीरामकृष्ण से पूछा, "क्या यही है वह संन्यासिनी ?" श्रीरामकृष्ण बोले, " हॉ ! " उसके हाथ मे मिष्टान्त भरी एक बाली थी जिसके पदार्थ श्रीरामकृष्ण को वह अपने हाय से खिलान के लिए ला रही थी। पास आने पर उसने श्रीरामकृष्ण के समीप बैठे हुए मथुरवाबू की ओर देखते ही अपना भाव रोक छिया और अपने हाय की धाली हृदय के हवाले कर दी । इतने में ही जैसे छोटा बालक अपनी माता के पास किसी का उलहना देता है, उसी तरह श्रीरामकृष्ण मथुरवावू की ओर उँगली दिखाते हुए उससे बोले, "क्यो यह क्या बात है ! तू मुझसे जो कहा करती है, वही मैंने अभी इसको बताया है; पर यह तो कहता है कि अवतार दस ही हैं।" इतने में मथुरवाबू ने संन्यासिनी को नमस्कार किया और उसे बतलाया कि मैंने सचमुच यही कहा है। संन्यासिनी ने उन्हें आशीर्वाट देकर कहा, "क्यों भला ? क्या प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवत में मुख्य मुख्य चौबीस अवतारों की क्या बताकर भविष्य मे और भी असंख्य अवतार होने की बात नहीं लिखी है ? इसेंक अतिरिक्त वैष्णव प्रन्थों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव का पुन: अवतार होना स्पष्ट कहा गया है। श्री चैतन्य देव और इनमें बहुत साम्य दिख रहा है । श्रीमद्भागवत और अन्य वैष्णव प्रन्थ पढ़े हुए किसी भी पण्डित से पूछ देखिए, वह इस बात को स्वीकार ही करेगा। में अपनी उक्ति का समर्थन करने के छिए उससे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ।" त्राह्मणी का यह स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण वाक्य सुनकर मथुर चिकत होकर चुव हो गए, परन्तु एक अपरिचित और भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वाली सन्यासिनी के कथन और पाण्डित्य पर उनके समान तर्कशील मनुष्य को सहसा विश्वास भी कैसे हो ? उन्हें

नाम हुआ कि जैसे हाल ही में एक वैद्याज भी उन्हें महापुरूप कह गये थे, बेमे ही यह सन्यासिनी भी नहती होगी। तो भी ब्राह्मणी के करने में उन्हें बहुत कुलहल दिख पटा। तब मधुरवाचू ने श्रीरामकृष्ण के भी आप्रह से सन्यासिनी के कहने के अनुसार पण्डितों की एक समा युलाने जा निश्चय किया। श्रीरामकृष्ण ने तो होटे वालक के समान मधुरवाचू से हठ पकड़ लिया कि "अन्छे अन्छे पण्डित बुलाकर ब्राह्मणी के कथन वी सचाई या बुलाई का उनसे निर्णय करागा ही चाहिए।" श्रीरामकृष्ण के इस हट के सामने वेचारे मधुरवाचू क्या करते? सब प्रकार वी अनुकृत्वत रहते हुए जैसे कोई प्रमी पिता अपने इक्लोते लटके का लाड-प्यार पूरा करने में आनन्य और सच्य को घन्य मानता है, बटी स्पित, बही अनस्या, मधुरवाचू की था सीन ही उन्होंने वंडे उरसाह से पण्डितों की एक समा बुलाई।

इस आमन्त्रित पण्टित समाज में त्रैष्णात्रचरण प्रमुख थे। वैष्णात्र चरण वी वीर्ति श्रीमद्भागत वी कथा का अत्यन्त सुन्दर रीनि से प्रत्यचन करने के कारण चारों ओर पैछी हुई थी।

वैष्णप्रचरण के प्रल पण्डित ही नहीं थे, वरन वे भक्त और साथ के भी थे। अपनी ईस्तर-भिक्त और जारत्रधान, निशेषत मिक्त-शास्त्र के ज्ञान के जान के जान के जान के उस समय के वैष्णप्र समाज के एक प्रधान नेता गिने जाते ये और उसी दृष्टि से वैष्णव समाज में उनका मान भी था। कोई भी वार्मिक प्रस्त उपस्थित होने पर उसके नियय में वैष्णप्रचरण का मन सुनमें के छिए सब छोग उस्तुक रहा करते थे। वैसे ही अनेक भक्त-मायक भी, उन्हों के बताये हुए मार्ग से साधन-मजन किया करते थे।

कोई कोई कहते हैं कि बैष्णानचरण का परिचय मधुरवाबू से प्रयम झाझणी ने ही कराया था और उन्हें निमन्त्रण देने के लिए कहा था। चाहे जैसा भी हो, सभा के लिए बैष्णानचरण को मधुरवाबू ने लुख-चाया जरूदर था। सभा का दिन आया और बैष्णाचरण तथा अन्य पण्डितगण समा में पधारे। बिहुबी ब्रांझणी और मधुरवाबू के साथी भी समा में उपस्थित थे।

सभा आरम्भ हुई और श्रीरामङ्ख्या की अवस्था के सम्बन्ध में निचार होने लगा। ब्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण की अनस्या के निपय में लोगों के मुँह से जो सुना था और स्वय जो कुठ देखा था, उन सब का उल्लेख करते हुए पूर्व काळीन महान् भगपद्भक्तों भी जो अपस्था भक्ति-शास्त्रों में प्रणित है उसकी और श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अपस्या की बिलकुल समानता बतलाकर, अपना मत प्रकट किया और वह वैष्णाउ-चरण की ओर छक्ष्य करती हुई बोछी, "यदि आपका इस निपय मे भिन्न मत है तो उसका कारण मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइए।" अपने छटके का पक्ष छेकर माता जिस तरह दूसरो से छडने के छिए तैयार हो जाती है, वही भाग आज ब्राह्मणी का था। आज जिनके सम्बन्ध में वह सारा वाद-निवाद हो रहा था वे श्रीरामकृष्ण क्या कर रहे ये <sup>2</sup> हमारी आँखों के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख रहा है। सारी सभा बैठी हुई है। उस पण्डित सभा में ने भी सादे वेप मे बैठे हैं। वे अपने ही आनन्द में मग्न हैं। उनके मुखं पर मृदु हास्य झळकरहा है।पास टी बादाम, पिस्ता, मुनक्का से भरी हुई एक थेळी रखी है। उसमें से एकआध टाना निकालकर वे बीच बीच में अपने मुँह में डाळ ढेने हैं और साग सगद ऐसे न्यान से सुन रहे हैं कि मानो<sup>°</sup> यह दिगढ़ किसी दूसरे ही मनुष्य के सम्बन्ध में हो रहा हो ! बीच में ही वे श्री

वैष्णप्रचरण को स्पर्श करके अपनी किसी प्रिशेष अपस्या के पिषय में ''यह देखिए, मुक्ते ऐसा ऐसा होता है'' आदि प्रर्णन करके वतला रहे हैं।

कोई कोई कहते है कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही नैष्णप्रचरण ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरूप होना जान लिया था। परन्तु ऐसा हो या न हो, श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में ब्राह्मणी ने जो निनेचन किया था वह उन्हें पूर्णत जॅच गया और उन्होंने भरी सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट कर दिया। यह बात हमेंने श्रीरामकृष्ण के मुख से सुनी है। इतना ही नहीं, परन्तु वेष्णवचरण ने यह भी नहा कि "जिन उत्तीस प्रकार के भिन्न भिन्न भागों या अरस्याओं के एक साथ होने से महाभाव होता है, वे सब अवस्याएँ केनळ श्री राधा और श्री चैतन्य महाप्रभु में ही एकन दिखाई दी थीं। और वहीं सत्र अतस्याएँ इनमें भी झकट हुई हैं। किसी महा भाग्यवान् को यदि महाभान का थोडा सा आभास प्राप्त हो, तो इन उन्नीस में से अभिक्र से अधिक दो चार अवस्याएँ ही दिखाई देती हैं। इन सभी उनीस अरस्थाओं वा एक साथ नेग सहन करने में आज तक कोई भी मानन शरीर समर्थ नहीं हुआ।''

मधुरानाथ आदि सब लोग बैष्णप्रचरण का भाषण सुननर बिछ-कुठ आइचर्षचित्रत हो गये। श्रीरामङ्ग्ण को भी यह बात सुनकर हर्ष हुआ और वे आनन्दर्धन मधुरवाद् से कहने छो, "सुन छिबा ये क्या कहते हैं श्रीर चाहे कुठ भी हो, इतना तो निर्चय है कि मुझे कोई रोग नहीं हुआ है और आज यह सब बार्ताशप सुननर मुझे बडा ही समाधान हुआ।"

#### २१-वेंध्णवचरण <sup>और</sup> गोरीपण्डित का वृत्तान्त

"जितने मत है उतने ही मार्ग है। अपने मत पर निष्ठा रखनी चाहिये, पर दूशरों के मत की निन्दा नहीं करनी चाहिए।"

" सिद्धियाँ परमेरवर-प्राप्ति के मार्ग में वडी विष्त है ।

" विवेक और वैराग्य के निना शास्त्रज्ञान व्यर्थ है। "

---श्रीरामकृष्ण

वैष्णप्रचरण ने श्रीरामकृष्ण के बारे मे जो मत प्रकट किया बह निर्स्वक, या ऐसे ही कहा हुआ कदािए नहीं था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस दिन से श्रीरामकृष्ण पर उनकी श्रद्धा और मिनत उत्तरो-त्तर वद्तीही चळी। श्रीरामकृष्ण के सत्सता का लाभ उठाने के लिए वे बारम्बार दक्षिणहर आने लगे। अपनी सब गुप्त साधनाओ का वृतान्त श्रीरामकृष्ण को बतलाकर उनके सम्बन्ध में उनका कथन सुनने लगे और अपने ही समान अपनी पहचान के अन्य साथकों को भी श्रीरामकृष्ण के दिल्य सत्सान का लाभ उठाने के निष्ठ बीच बीच में उनके पास लाने लगे। श्रीरामकृष्ण को भी उनकी स्गानि से गुप्त साधनाओ की चानकारी प्राप्त हुई। साधारण लोगो की दृष्टि में जो दृष्ति और निद्व साधन है वे भी यदि "ईररप्राण्ति" के हेतु से अन्त करणहर्शक किए जायँ तो उनके भा र र रा. ली. १९ अनुष्टान से सायक का कभी अध पतन नहीं होता, वरन् वह धीरे धीरे स्यामी और संयमी हो कर उत्तरोत्तर आव्यात्मिक उन्नित ही प्राप्त करता है और अन्त में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है—यह तल भी श्रीरामकृष्ण ने इन्हीं की सगति से सीखा था। इस प्रकार की साथनाओं वी वात सुनकर और कुछ साधनाओं को प्रत्यक्ष देखकर श्रीरामकृष्ण वहते थे-" मुझे पहुछे पहुछे ऐसा छगा कि ये छोग बातें तो बडी वडी करते हैं, पर इतनी हीन श्रेणी की साधनाएँ क्यो करते हैं ? " परन्तु इनमें जो यथार्थ श्रद्धावान् थे उनकी प्रत्यक्ष आच्यात्मिक उन्नित होते देखकर उनके मन का सशय दूर हो गया। इस प्रकार के साधना-मार्ग का अवलम्बन करने वाले लोगों के सम्बन्ध में हमारे भन की तिरस्कार बुद्धि को दूर करने के उदेश से उन्होंने कहा, "भाइयो ! तिरस्कार बुद्धि क्यो होनी चाहिए ? ऐसा ही क्यों न समझो कि वह भी एक पथ है। क्या घर में जाने के छिए कई भिन्न भिन्न मार्ग नहीं होते ! वड़ा दराजा. पीछे का दरपाजा, खिडकी, पाखाना साफ करेन बाठे मंगी के लिए एक अलग दरवाजा—इसी प्रकार ऐसी साधनाओं को भी उसी प्रकार का एक दरवाजा जानो । घर में किसी भी मार्ग से भीतर जाओ, पर सब पहुँचेंगे एक ही स्थान पर न ! तब फिर यह कहकर कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं उनका तिरस्कार करना चाहिए या कि उनके साथ मिल-ज़ढ़कर रहना चाहिए ' " अस्तु —

श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्रवल, पित्रता, अहाँक्तिकाईरनरभिता, भानस्माधि आदि का वैष्णवचरण के मन पर इतना जबरदस्त प्रभाग पढ़ा कि श्रीरामकृष्ण को सब के सामने 'ईरस्तानतार ' कहने में उन्हें ज्रा भी संकोच नहीं होना था।

पैप्पप्रचरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना झुरू होने के थोडे ही दिनों बाट प्रसिद्ध गौरीपण्डित भी दक्षिणेश्वर में आये। गौरीपण्डित एक निशिष्ट तान्त्रिक साधक थे। उनके दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर मे पहुँचने के समय ही एक मजेदार घटना हुई। हमने उस बान को स्वय श्रीरामकृष्ण के मुख से सना है। ने कहते थे-"गौरीपण्डिन को तपस्या से एक सिद्धिकी प्राप्ति हुई थी। शास्त्रार्थके छिए निमन्त्रित होने पर ने पहाँ (उस घर में) तथा उस मभा-स्थान में पहुँचते समय 'हा रे रे रे. निरालम्बो लम्बोटरजननि ! क यामि शरणम ' इस आचार्य कृत देवी-स्तोत्र के इस चरण का उच्च स्वर से कई बार उच्चारण कर पिर उस स्यान में प्रवेश करते थे। उनके गम्भीर स्वर से उच्चारित इस चरण को सुनते ही सुननेवाले के हृदय में एक प्रकार का डर समा जाता था। इससे दो कार्य सब जाते थे-एक तो इस चरण की आपृत्ति करने से गौरीपण्डित की खुद की आन्तरिक शक्ति अच्छी तरह से जागृत हो जाती थी, और दूसरे इससे उनके प्रतिस्पर्धी भ्रम में पड जाते थ और उनका बळ नष्ट हो जाता था। जब गौरीपण्डित इस चरण की गर्जना करते हुए, पहल्यानों के समान बाहुदण्डों को ठोकते हुए, सभास्यान में प्रवेशकर वहीं तीरासन जमाकर बैठ जाते, तब उन्हें ज्ञास्त्रार्थ में कोई भी नहीं जीत सकता था। "

गौरी नी इस सिद्धि के निषय में श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं भालूम था। ज्योही "हा रे रे रे " चरण कहते हुए गौरी ने काळी-मन्दिर में प्रनेश किया त्योंही श्रीरामकृष्ण को भी न जाने कसी स्पृति हुई कि वे भी इसी चरण को गौरी की अपेक्षा और भी जोर से वहने लगे। यह सुनकर गौरी ने और अधिक उच्च स्वर निकाल। उसे सुनकर श्रीरामजुरण उससे भी बट चले। इस तरह तीन-चार बार हुआ। इस को उा-हल को सुनकर कोई कुए भी समझ नहीं सका। मभी अपने अपने स्थानी में तटस्य चित्रपत् खंडे रहे। केपल कालीमन्दिर के पहरेदार हाथ में लाटी और डण्डे ले लेकर दौड आये और आकर जब देखने हैं तो कोई खास वान नहीं है ' श्रीरामकृष्ण और उन आये हुए पण्टित की स्पर्धा चल रही है ! यह हाल देखकर हँसते हसते सभी के पेट में दर्द होने लगा । वेचारे गौरी पण्डित श्रीरामकृष्ण से अधिक उच्च स्वर न निकाल सकते के कारण ठण्डे पड गये और तब उन्होंने खिन्न मन से काली-मन्टिर में प्रदेश हिया। अन्य छोग भी, जहाँ तहाँ चड़े गये। श्रीराम कृष्ण कहते थे—"इसेंक बाद मुक्के जगदम्त्रा ने दिखाया कि जिस . मिद्धि के बट पर गौरी पण्डित दूसरे का बल हरण करके अजेय वन जाता था, उसी सिद्धि का यहाँ इस प्रकार का पराभन हो जाने से उम वेचारे की यह सिद्धि ही नष्ट हो गई। माता ने उसी के कन्याण के लिए उसकी सिद्धि को (अपनी ओर उँगली दिखाकर) इस शरीर में आकृष्ट कर लिया )" फिर सचमुच ही यह दिख पडा कि श्रीरामकृष्ण पर गौरी पण्डित की अधिसाधिक भक्ति बढने लगी। ऊपर बता ही चुके है कि गौरी पण्डित तात्रिक साधक ये । श्रीरामकृष्ण कहा करने ये कि "प्रति नर्प दुर्गा-पूजा के दिनों में गौरी पण्डित सन प्रकार की पूजा सामग्री तैयार करते ये और अपनी ही पत्नी को वस्त्रालकार से भूषित कर उस देनपुजा के आमन पर जिठाकर तीन दिन तक वड़े भक्तिभान के साथ उसे जगदम्बा जानकर उसकी पूजा करते ये।" जितनी भी स्त्रीमूर्ति हों उन सबको श्री जगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप समझना चाहिए और यह भार करना चाहिए कि उन सभों में जगत्पालिनी आनन्ददायिनी जगन्माता भी शक्ति भरी हुई है। तत्रशास्त्र की ऐसी शिक्षा होने के कारण मनुष्य को पत्रित्र भाव से स्त्रीमात्र की धूना ही करना उचित है। स्त्रीमात्र में श्री जगन्माता स्वय तिबमान है। मुख्यर भी सकाम भाव मे स्त्री के दारीर की ओर देखना प्रत्यक्ष जगन्माता की अवज्ञा करने के ममान है। यच्चयात्रत् स्त्रीमात्र की ओर, देवीभाव से देखनेवाले महा-पुरुष इस मसार में कितनेन होंगे <sup>2</sup> अस्तु—

गौरी पण्डित की एक और सिद्धि की बात श्रीरामकृष्ण बताया करते थे। विशिष्ट तात्रिक सापक श्री जगन्माता की निन्यपूजा के उप-रान्त होम किया करते हैं। गौरी पण्डित भी कभी कभी होम करते थे। पर उनके होम करने की विवि अद्भत थी। अन्य छोग जैसे जमीन पर मिश्री की बेटी बनाफर, उस पर समिया रचफर अग्नि जलाते हैं और तब उसमे आहुति देते हैं, गीरी पण्डित नैसा नहीं करते थे। ने अपना बॉया हाथ आगे बढ़ाकर, उसी पर एक ही समय में मन भर छकटी रचकर उसे जलाते थे और उस अग्नि में अपने दाहिने हाथ से आहुति डालते थे। होम के लिए कुछ कम समय नहीं लगताथा । यह सब समाप्त होते तक हाय तैमे ही फैठाये हर, उम पर एक मन छकडी का भार और धधकती हुई अग्नि की ज्वाटा सहन करते हुए, मन को शान्त रम्वकर भक्तिपूर्ण अत करण से उस अग्नि में वे यथात्रिध आहुति डालते जाते ये—यह कर्म कितना अमन्भर लगता है। और स्त्रय श्रीरामकृष्ण के मुख से सुनकर भी हमेंमें से बहुतों को इस पर सहसा विश्वास नहीं होता था। परन्तु हमारे मन के भाग को समझकर श्रीरामकृष्ण कहते थे — "मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से उसका यह होन देखा है भाई! वह यह स्म अपनी सिद्धि के वल पर कर सकता था!"

गौरी पण्टित के दक्षिणस्वर आने के कुछ दिनों केपस्चात् मयुर-बाबू ने बैप्णाचरण आदि पण्डितों की पुन. एक बार सभा बुलाई। इस सभा का यह उद्देश या कि श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में इन नये आये हुए पण्टित जी के साथ शास्त्रार्थ हो । यह सभा श्री जगदस्या के सामने सभामण्डप में प्रात काळ भरी । कलकत्ता से नैप्पानचरण के आने में विख्मा जानकर श्रीरामकृष्ण मौरी पण्डित को साथ ठेउर सभास्यत्र के लिए पहले ही स्ताना हो गए। प्रथम रे श्री जगन्माना के मन्दिर में गए, और बड़ी भक्ति के सायश्री जगदम्बा का दरीन करके भागोरहा में हमते श्री कालीमन्दर के बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में बणाचरण भी आ पहुँचे और उन्होंने उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। यह देखते ही श्रीरामकृष्ण एकाएक भावानेश में समाधिमन्त हो गए और वैष्णप्रचरण के कन्धे पर बैठ गए। इससे अपने को कृतार्थ समझकर वैष्णवचरण का अन्तःकरण आनन्द से भर गया। वे तक्षण मंस्कृत रछोकों की रचना करके श्रीरामकृष्ण की स्तुति करने छो। श्रीरामकृष्ण की उस समाधिमन्न, प्रसन्न और तेजस्त्री मृति जो देखकर तथा नैष्णनचरण द्वारा आनन्ड के रेग में रचित स्तीन को सुनते हुए वहाँ उपस्थिन मयुरवान् आदि छोग भक्तिपूर्ण अन्त.वरण से एक ओर खडे होकर इस अपूर्व दस्य को एकटक देखने लगे ! बहुत समय के बाद श्रीरामकण की समाधि उतरने पर मब लोग उनके साम जाकर सभास्थल में बैठ गए।

कुउ समय बाद सभा का कार्य आरम्म हुआ; परन्तु मौरी पण्टिन उसके पहले टी बोल जेंद्र, "बैण्याचरण पर अभी ही इन्होंने ( श्रीरामकृष्ण ने ) नृपा की है, इसल्पि आज में इनसे शास्त्रार्य नहीं करना चाहता; यदि में आज इनसे वादिववाद करूँगा तो निःसन्देह मरा पराजय होगा। आज वैष्णवचरण के शरीर में देवी बरु का संचार हुआ है और इसके सिवाय मुझे ऐसा दिखता है कि उनका मत भी मेरे ही मत के समान है। श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में जो धारणा मेरी है वही उनकी भी है, तब फिर बादिववाद के लिए गुंजाइश ही कहाँ है?"

तत्परचात् कुछ समय तक इधर-उधर की वातें होने के बाद समा विसर्जित हुई। ऐसा कदापि नहीं या कि गौरी पण्डित वैष्णवचरण से बहस करने में डर गये हों। श्रीरामकृष्ण की संगति में कुछ दिन रहने से उन्हें पूर्ण निरचय हो गया या कि वे कोई महापुरुप हैं। इस धटना के कुछ दिनों बाद गौरी एण्डित के मन का भाव जानने के छिए श्रीरामकृष्ण एक दिन उनसे बोळ, "इधर देखिए, वैष्णवचरण (अपनी ओर उँगळी दिखाकर) इस दारीर को अवतार कहता है, क्या यह वात सम्मव है दे कहिए, आपकी क्या राय है ?"

गौरी पण्डित गम्भीरताष्ट्रीक बोले, "वैष्णवचरण आपको अवतार कहते हैं ? यह तो मानहानि की बात हुई। मेरा तो पूर्ण निश्चय है कि सुग सुग में जिनके अंश से लोककल्याणार्थ अवतार हुआ करते हैं और जिनकी शक्ति के आश्रय से वे सारे कार्य किया करते हैं वे ही प्रत्यक्ष आप हैं।" इस पर औरामकृष्ण हैंसते हैंस्त बोले, "अरे बापरे! आप तो उनसे भी वह गए! पर आप यह सब किस आधार पर कहते हैं ? अपने मुझमें ऐसी कीन सी बात देखी है!" गौरी पण्डित बोले, "मैं शाद्मों से प्रमाण लेखर तथा अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर इस विपय में किसी के भी साथ बहस करने को तैयार हूँ।"

श्रीरामष्ट्रण ट्रोटे बारक के समान बहने लगे, "बागा का लोग इतनी उद्धत सी वार्ते नहा बरते हैं, पर मै तो इससे बुट भे की समझता।" गौरी पण्डित जोळे—"गह! टीन टी है। शास्त्रों का यही कहना है— स्वय अपने आपको बोई नहीं जानता।तत्र भलादूर आपको कैसे जानें यदि आप ही निसी पर हुगा बरेंगे तभी व आपको जान संत्रेगा।" पण्डितजी बायह न्यन सुनकर श्रीरामहुष् हैंसने लगे।

शीरामकृष्ण वे प्रति गौरी पण्टित वी भन्नित दिनोदिन बढ़ने लगी।
गङ्कत दिनों वी साधना और शास्त्र निचार श्रीरामरूण की दिव्य समित से सफल होनर उनके अत करण में तीन वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने सर्म समापित्याग बरके अपना तन-मन धन ईरन्से में लगाने का निश्चय कर लिया। दक्षिणेश्वर आए उन्हें बहुत दिन बीत चुके थे। इधर वनके घर में यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डित जी एक गोसाई के चक्कर में पढ़ गये हैं। इस वारण इन्हें शीन्न छीटने के लिए बर से पत्र पर पत्र आ रहे थे। उन्होंने यह सोचकर कि "कदाचित घर के लोग यहाँ भी आवर मुने ससार में पुन खीचने का प्रयत्न करें" इस भय से दक्षिणे-श्वर छोजन को जम्म से दक्षिणे-श्वर छोजन के चरणों में अपना मस्तक रखरर गद्भर अन्त अरण से उनसे विदा माँगी।

श्रीरामकृष्ण—" अरे यह क्या है <sup>१</sup> पविडत जी <sup>1</sup> अकस्मात् विदा ठक्तर आप कहाँ जा रह*िं १ ग*  गौरी पण्डित—"मैंने ईस्तर-दर्शन क्रियेबिनाससार में पुन न आने का निश्चय कर हिया है।आप मुझे आशीर्याद दीजिये क्रिजिसेसे मेरी इच्छा पूर्ण हो ।"

यह कहकर पण्डित जी दक्षिणस्तर से चल दिए। पर वे घर नहीं गये और ने कहाँ गये इसका पना किसी को बभी भी नहीं लगा।

## २२-विचित्र क्षुघा और गात्रदाह

पिछले अध्याय में हम कह चुने हैं नि यद्यपि श्रीराममृष्य के तस्कालीन आचरण और ज्यनहार अन्य साधारण मनुष्यो की समद में ठीक ठीक नहीं आते थे, तथापि वैष्णावचरण, गीरी पण्टित आदि बढे वढे शास्त्रज्ञ लोगों की दृष्टि में ने पागल कहापि नहीं दिखते थे, वरन् वे तो अनके मनानुसार अत्यन्त महान अधिकारी पुरुष—ईश्रगकतार ही थे। स्वार्थ और विषयी लोगों को यदि जननी अञ्चन्त्र अनस्था का ज्ञान नहीं या, तो इसमें कोई आश्चर्य की नाव नहीं।

इधर भैरबी तासणी को श्रीरामकृष्ण की अनस्था के बारे में अपने मन की सत्यता का एक उत्तम प्रमाण मिला। भैरबी ब्रासणी के दक्षिणेहर क्षाने के पूर्व से ही श्रीरामकृष्ण को मात्रदाह के कारण बड़ा कर होरहा था। मथुराब ने अनेक वैचों से उनकी औपि कराई, पर कोई लाभ न हुआ। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "सूर्योदय से टोपहर तक शरीर की मार्ग लगाता बढ़ती जाती था, और बारह बजने के समय वह हतनी दुसह हो जाती थी कि मे गड़्जाओं में मारे तक सब शरीर को पानी में इसव रखता था और माथे पर गीला कपड़ा दाक लेता था। इस तरह दो तीन घटे तक पानी में बैटकर बिताता था। पानी में अधिक देर तक बैटने से बोई दूसरा रोग लगाना के भय से इच्छा न होते हुए भी पानी से बाहर निकल आता था, और घर आकर सङ्गमरमर

के फर्श पर गीला कपडा विद्या लेता था। फिर क्रिगट वन्द करके उसी पर लोटपोट करता रहता था। "

·श्रीरामञ्चण की इस अपस्या के प्रियम में ब्राह्मणी का मत बिल्कुल भिन्न था। वह मसुरबाबू से बोली—" इतना निश्चित है कि यह कोई रोग नहीं है। श्रीरामकृष्ण के मन में ईश्वर-प्रेम की जो प्रचण्ड खलबली मची हुई है उसीका यह परिणाम है। ईश्वर-दर्शन की व्याकुलता के कारण यही अपस्था श्रीमती राधा और श्री चैतन्य देव की भी होती थी। इस गाप्रदाह की अयन्त सहज औपिंत्र, सुगन्धित पुष्पो की माला, धारण करना और उत्तम चन्दन का सर्वोंद्ग में लेप करना है।"

त्राहाणी के कहने पर मधुरबाबू आदि को विश्वास तो नहीं हुआ पर वे छोग सोचने छगे कि जहाँ इतनी औपधियाँ दी गई, वहाँ एक यह भी उपाय क्यों न कर देखा जाय ै यह विचार कर मधुरबाबू ने ब्राह्मणी का बताया हुआ उपचार शुरू कर दिया। आरचर्य की बात है कि चौथे ही दिन उनका यह अद्भुत गात्रदाह विछक्त करान्त हो गया।

इसके कुछ दिनों के उपरान्त एक और उपग्रव खडा हो गया। पर वह भी बाह्यणों के साधारण उपाय से ही दूर हो गया। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "उन दिनों मुझे कुछ दिनों तक विचित्र भूख खगा करती थी कितना भी खांकें पर पेट भरता ही नहीं था। रातदिन खगातार खाने की ही घुन खगी रहती थी और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती थी। में सोचने खगा कि यह नई ब्याधि वहाँ से आ गई। अत यह बात मैंने ब्राह्मणी से बताई। वह बोडी, 'बाबा! कोई हानि नहीं। कभी हुआ करती है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। मैं तुम्हारा रोग दूर किये देती हूँ, तुम चिन्ता न करो । ' इतना कहकर उसने एक कमरे में बड़ी बड़ी शालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भीज्य पदार्थ मशुरवाबू से भराकर रखना दिए और वह मुझसे बोळी, 'बाना ! तुम अब इसी कमरे में बैठे रहो, और जो मन में आने, आनन्द से चाहे जितना खात जाओं ' ' तब मैं उसी कमरे में नित्य बैठने लगा और जब जिस चीज नी इन्छा होती नहीं खोने छमा ! इस प्रकार तीन दिन बीतने परमेरी उस निचित्र क्षुधा वा समूळ नाश हो गया । तन कहीं मेरे प्राण बचे ।"

श्रीरामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार विचित्र क्षुधा के कई उटा-हरण पाये जाते हैं । उनमें से यहाँ कुठ का उल्लेख करना अप्रासगिक न होगा।

पीछे वता चुके हैं कि श्रीरामकृष्य की तपस्या का सम्पूर्ण काठ -चारह पर्प रहा। अत्यन्त कठोर तपश्चर्या के कारण उनका वज्र अंग और दृढ शरीर भी ढीला पढ गया था। ऐसी स्थिति में वे कुछ वर्षों तक प्रत्येक चातुर्मास्य में अपनी जन्ममूमि में जाकर रहा करते थे।

एक साल ने इसी तरह चातुर्गास्य में कामारपुकुर गये हुए थे। एक रात को लगभग बारह बजे श्रीरामजुल्म के दर्शन के लिए आए हुए न्होग उटकर अपने अपने घर चले गए थे। घर के सब लोग भी सो चुके थे। उन दिनों श्रीरामकृष्ण मदानि और पेट दर्द का विकार होने के कारण रात्रि के समय विलक्षित्र हलका और योडा सा जलपान कर िया करते थे। उस रात को भी वे थोडासा ही कुछ खाकर सोये थे। श्रीरामकृष्ण लगभग वारह बजे अपने कमरे का दरनाजा खोलकर भागनेश में शुमते हुए अचानक बाहर आये और रामलाल भैया की माता आदि स्त्रियों को पुकारकर कहने लगे, "अरे तुम सब अभी सो गईं हमें खाने के लिए बिना दिए ही सब सो गईं ?" रामलाल की माँ बोली "अरे यह क्या है दिनाने अभी तो खाया है।" श्रीरामकृष्ण बोले, "मैंने अभी कहाँ खाया है में तो यहाँ दक्षिणस्वर से अभी चला आ रहा हूँ। तुम लोगो ने मुझे खाने के लिए दिया ही कब ?"

यह धुनकर सभी स्त्रियाँ चकित होकर एक दूसरे के मुंह की ओर तानने छर्गी। ने सन समझ गईं कि श्रीरामकृष्ण यह सब भागोनेश मे कह रहे हैं। पर अब इसका क्या उपाय किया जाय <sup>2</sup> घर में तो अब इन्हें खाने के लिए देने लायक कोई चीज नहीं है। तब फिर कैसे बने 2 अन्त मे बेचारी रामछाछ की माता टरती डरती बोली, "देखो भछा !अव तो रात हो गई है, अब इस समय घर में खाने की कोई चीज नहीं बची है। कहो तो थोडा सा चिउडा ला दें। "और उनके उचर की तिना प्रतीक्षा किये ही उसने एक थाली में थोडासा चिउडा ळाऊर उनके सामने रख दिया जिसे देखकर श्रीरामकृष्ण गुस्से में आ गए और थाली की ओर पीठ करके बैठ गये और छोटे वालक के समान कहने लगे, "नहीं खाते तेराचिउडा, जा। खाली चिउडा क्या खाउँ 2 " उमने उन्हें बहुतेरा समज्ञाया कि "तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और खाओंगे तो तुम्हे पचेगा नहीं, भळा ! बाजार से ही बुळ टाया जाये तो अप इतनी रन्त को दुकाने सब बन्द हो गई हैं,इसल्ए अभी तो यह चिउडा ही खाकर सो जाओ, और सबेरे उठते ही भोजन बनाजर खिटा दुँगी।" पर यह सब सने कौन १ उनका तो छोटे

गाउम के समान एम ही हठया — "खाछी चिउटा हम नहीं खाने, जा !"

अन्त में उन्हें किसी तरह न मानते देख रामकार क्षेत्रा उठे और ये उसी मनय बाजार जाकर एक परिचित हल्काई को सीते से जगाकर उमसे एक सेर मिर्काई खरीद लाए। रामकाल की माँ ने वह मिर्काई और सावारण मनुष्य के फलाहार योग्य चिउडा दोनो चीजो को एक याली में रखकर उनके सामने रख दिया। मिर्काई देखकर श्रीरामकृष्ण को बडा आनन्द हुआ। सब मिर्काई और चिउडा वे उसी समय साफ कर गए। अब सब उरने लोग कि इनकी पेट की पीडा जरूर बढेगी और पे बीमार पढेंगे। पर आइचर्य की बात यह हुई कि इससे उन्हें कीई हानि नहीं हुई।

एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण लगभग दो बज़े रात को अपने कमरे से अस्दी जल्दी बाहर निकल और रामञाल दादा को पुनारकर कहने लगे— "दुादा ! मुझे बड़ी मुख लगी है। कुछ खाने को मिले तो देखो।" रामलाल दादा ने नौजताबाने में जाकर यह समाचार माताजी को दिया। माताजी ने तुरन्त च्रह्मा जलाया और लगभग एक सेर हलुआ तैयार किया। उस दिन एक स्त्री भक्त श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ आई थी। वह नौजताबाने में माताजी के कमरे में ही सोई थी। उस स्त्री को उठाकर उसी के हाय हलुर की याली माताजी ने श्रीरामकृष्ण के पार में बहुआ खा गए। यह देखकर उस स्त्री को वडा अचरण हुआ। खाते खाते वे उस स्त्री से शुठने लगे, "यह हलुआ खा गए। यह देखकर उस स्त्री को वडा अचरण हुआ। खाते खाते वे उस स्त्री से शुठने लगे, "यह हलुआ कौन खा रहा है बता मला! मैं खाता हूं कि कोई दूसरा!" स्त्री बोटी, "मुझे मालूम पहना है कि आप के भीतर कोई अन्तर्योमी है बदी यह जा रहा है वे सा

" गह ! ठीक वहा !" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण हॅसने छगे ।

ऐसी निचित्र क्षुत्रा के वई प्रसमों का उल्लेख किया जा सकता है। यह सदा टिर्लाई देता था कि प्रवल भावतरगों के कारण श्रीराम-कृष्ण के शरीर मे बहुन उथल पुबल मचा करती थी जिससे उस समय ऐमा भास होता था कि, " ये श्रीरामकृष्ण नहीं हैं, कोई दूसरे ही व्यक्ति है।" उस समय उनके आहार न्याहार, चाल-चलन सब कुठ त्रिलकुल वदल जाते थे, परन्तु इस उमडे हुए मानसिक भाव के दूर होने पर भी उम विचित्र आचरण के कारण उन्हें कोई भी शारीरिक रिफार नहीं उत्पन्न होता था। भीतर रहने गला मन ही हमारे स्यूळ शरीर का प्रतिक्षण निर्माण करता है, निनाश करता है और उसे नया आफ्रार देता है-पर यह वात वारम्बार सुनकर भी हमें निश्चय नहीं होता । समझ छेने पर हमें यह नहीं जचता, परन्तु श्रीरामकृष्ण के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओं पर जितना ही अधिक विचार फिया जाय, यह सिद्धान्त उतना ही अधिक सत्य प्रतीत होता है। अस्तु --

ब्राझणी के इन सरल उपायों से श्रीरामक्रण के गावदाह और शुधारोग को दूर होते देख उसके प्रति मधुरवाबू और अन्य लोगो के मन में वडा आदरभाव उरफ्त हो गया और अपनी धारणा को सत्य सिद्ध होते देखकर ब्राझणी के मन में भी समाधान हुआ। स्वय उस ब्राझणी को श्रीरामर्ज्ण के महापुरप होने के विषय में तो कोई शका ही नहीं थी, क्योंकि उनकी साधना में सहायता करने के लिए उनके पाम जाने का आदेश उसे श्री जगदन्या हारा हो हुआ था। पर उसे इस विषय में दूसरों का भी कुछ निश्चय होते देख सन्तीप हुआ।

#### 308

नाएँ की उनमा कुछ वर्णन करने के पूर्व स्वय बाह्मणी और उसके

उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो तान्त्रिक साय-

बताए हुए होनो सा उसो का वृत्तान्त अगले प्रकरण में दिया जाता है।

श्रीरामरूप्णलीलामृत

### २३-ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त

श्रीरामकृष्ण की साधनाकालीन घटनाओं में एक बात विशेष रूप से प्रधान दिखाई देती है। वह बैह है कि उन्हें किसी भी धर्ममत साधना के समय गुरु की खोज नहीं करनी पडती थी-गुरु ही स्वय उनके पास दौड आते थे। ताक्रिक-साथना के समय, वासल्यभाव साधना के समय, वेदान्तमन की साधना के समय तथा इस्लाम धर्म आदि की ताधनाओं के समय उन मतों के सिद्ध पुरुषा का दक्षिणेश्वर मे स्वय ही आगमन हुआ है। श्रीरामकृष्ण सदा कहते थे — " ईश्वर पर ही सब भार समर्पण करके उसके दर्शन के लिए व्याकुलता से उमी की प्रार्थना करते रहना चाहिये। ऐसा करने से सब व्यवस्था वही कर देता है।" और सचमुच ऐसा ही यहा भी हुआ।

श्रीरामष्ट्रण के श्रीमुख से ऐसा छुनने में आया है कि ब्राह्मणी का जन्म पूर्व बगाल के किसी स्थान में हुआ था। उसे देग्वते ही ऐसा प्रतीत होता था कि इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा। परन्तु वह कौन कुल था अथना उसनी ससुराल कहाँ थी, और किस घराने में थी अथना इतनी प्रौढ अनस्था में सन्यासिनी होकर देश निदेश श्रमण करने के लिए कोन सा कारण आ पन्ना, या उसे इतनी शिक्षा कन, वहाँ और कैसे प्राप्त हुई, उसने अपनी उन्हां की तैसे प्राप्त हुई, उसने अपनी चला है में नहीं चला। इन मब बातो का जिक्क श्रीरामकृष्ण है भी उसी नहीं निकल। साना नाओं में नह अव्यन्त उच्च पट को पहुँच चुनी थी, भर है रा, दी, रु

यह बताने की आपश्यमता नहीं है। उसे प्रत्यक्ष श्रीजगन्माता से ही श्रीराममुख्य को सहायता देने का आदेश मिळा था। गुण और रूप मे यह ब्राह्मणी असाधारण थी । श्रीरामज्ञष्ण कहा करते थे "ब्राह्मणी के अलौनिक रूप लागण्य तथा उसके एकान्त निपास और स्रतंत्र पृत्ति को देखकर पहेले पहल मधुरबावू के मन में सहाय उत्पन हुआ। एक दिन जब यह श्री जगन्माता का दर्शन रिक्स मन्दिर से बाहर निकल रही थी उस समय दिल्लगी में उससे मयुरवाबू कह भी गये कि 'भैरवी 'तेरा भैरा वहाँ है ' मधुरवायू ना ऐसा अचानक प्रश्न सुननर किञ्चिद्दि कुद्ध न होकर उसने मथुरानाय की ओर शान्तिपूर्ण दृष्टि डागी और जगदम्बा के पैर के नीचे शबरूप में पड़ी हुई महादेव की मूर्ति की ओर वहीं से उंगठी से निर्देश किया। पर सहायी और निषयी मथुर क्या इतने से चुप रह सक्ते थे ' उन्होंने कहा-'अरी ! वह भेरर तो अचेतन है!' इसे सुनकर ब्राह्मणी ने गम्भीर स्वर में उत्तर दिया-'मुझे यदि अचेतन को सचेतन करेत नहीं बनता तो मैं फिर इतनी वडी भैरनी हुई किस लिए '' यह शान्त और गम्भीर उत्तर पानर मयुरवाबू शरमा गए और ब्राह्मणी से इस प्रकार अनुचित दिल्लगी वरने रा उन्हें यहा परचात्ताप हुआ। आगे चलकर ब्राह्मणी के अलौकिक गुण और स्त्रभाव का परिचय पाकर उनके मन से यह कुशका दूर हो गई।

श्रीरामकुष्ण से प्रथम भेट के समय ही ब्राह्मणी ने उन्हें चन्ड़ और गिरिजा के बारे में बताया था। तह बोली "बाबा! तुममें में टो जर्नों से तो भेट इसके पहले हो चुकी है और आज इतने डिनों

महादेव वावरूप में पटे हुये ह और जनवम्या उननी छाती पर वर रखनर खड़ी है—दक्षिणेइबर नी बालीमृति इसी प्रभार नी है।

तक खोजत रहने के बाद तुम मिल्र हो। आगे कियी समय उन लोगों से तुम्हारी भेट करा दूँगी। "तत्परचात् कुळ दिनों मे सचसुच ही उसने चन्द्र और गिरिजा को दक्षिणेस्तर में बुल्याकर उनकी श्रीराम-कृष्ण से भेट करा दी। श्रीरामकृष्ण कहते ये कि ये दोनों ही उच्च कोटि के सावक ये, परन्तु सावना के मार्ग में बहुत उन्नति करने पर भी उन्हें ईस्तरदर्शन का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ।

श्रीरामकृष्ण कहा करेते थे—" चन्द्र बडा प्रेमयुक्त और भक्ति-पूर्ण ईश्रर-मक्त था। उसे गुटिका सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अभि-मन्त्रित गुटिका अपने शरीर में वारण कर छेने पर वह किसी को डिखाँड नहीं पडता था। मनुष्य को इस प्रकार की कोई सिद्धि मिल जाने से अहकार उत्पन्न हो जाता है, अहकार के साथ साथ मन में नाना प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती हैं और उन वासनाओं के जाल मे फॅसेन ही मनुष्य अपने उच्च ध्येय से च्युत हो जाना है। अहकार बुद्धि का अर्थ ही पुण्य का हास और पाप की वृद्धि है और अहफार का हास ही पुण्य की वृद्धि तथा पाप का हास ऋहँछाता है। अहकार के बढ़ने से ही धर्म की हानि होती है और अहकार के नाश होने से ही धर्म का राभ होता है। स्वार्थपरता का मतलव पाप और स्वार्य-नाज का अर्थ पुण्य है।" इन बातों को श्रीरामकृष्ण ने हमें भिन्न भिन्न रीति से कितनी बार समझाया । ने कहते थे," भाइयो ! अहकार को ही जास्त्रों में चिज्जदप्रिय कहा है। चित् का अर्य ज्ञानस्वरूप आमा और जड का अर्थ देह, इन्द्रिय आदि । इन दो भिन्न भिन्न उस्तुओं को अहंकार एक गाँह में बौंबकर मनुष्य के मन में 'मैं देहेन्डिय बुद्धि आहि विशिष्ट जीन हूं यह अम उपन नर देता है। ऐसा अम चित् और जड बस्तुओं की गाँठ हुटे विना दूर नहीं होता। इस (अहंकार) का त्याग करना चाहिए। माता ने मुझे बता दिया है कि सिद्धिया गिष्टा के समान हैं। उनकी ओर मन को कटावि नहीं दीडाना चाहिए। साधना करते हुए कभी कभी सिद्धियाँ आप ही आप प्राप्त हो जाती है, परन्तु निश्चय जानो कि उनकी ओर प्यान देते ही साथक की उन्नति क्राण्टित हो जाती है।"

त्रिकानस्त्रजो को साधना करते समय एक बार दूर दर्शन और दूर श्रमण भी शक्ति अकस्मात् प्राप्त हो गई। वे प्यान करते समय किसी दूर स्थान में किसी के भी बोलने के शब्दों को जान जाते थे। टो-तीन टिन के बाद जब उन्होंने यह बात श्रीरामकृष्ण को बताई, तब वे बोले, "सिद्धियाँ ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में निन्नरूप है, त् कुछ दिनों तक प्यान ही मन किया कर।" अस्त—

गुटिका सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण चन्द्र के मन में अहकार उरपन हुआ और फिसी धनी व्यक्ति की कन्या पर आमक्त होकर बह अपनी सिद्धि के बल पर उसके पास आने-जाने लगा। इस प्रकार अहंकार और स्वार्षपरता की वृद्धि होने से क्षमशः उसकी सिद्धिनष्ट हो गई और बाद में उसकी अनेक प्रकार से फजीहत हुई।

गिरिजा ' को भी इसी तरह अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई थी।एक दिन श्रीरामकृष्ण गिरिजा के साथ अभु मल्टिक के बगीचे में धूमने गये थे। सभु मल्टिक का श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। श्रीरामकृष्ण की

<sup>ः</sup> इनका नाम सम्भवत " गिरिजानाथ" या " गिरिजाशंकर" होना ।

किसी भी प्रकार की सेवा करने का अवसर पाकर वे अपने को धन्य मानते थे। उन्होंने माताजी के निमित्त पास ही मे कुछ जमीन खरीट कर वहाँ एक छोटा सा घर बनवा दिया था। जब माताजी गंगास्नान के लिए या श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आती थी तब वे उसी घर में कई बार रहती थीं। शंभु मिल्रिक की पत्नी माताजी की पूजा उन्हें देवता मानकर किया करती थी। मधुर के बाद कितने ही समय तक श्रीरामकृष्ण के कलकत्ता जाने-आने का किराया शमुबाबू ही देते थे। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर वे उसकी पूर्ति तुरन्त कर दिया करते थे। मथुरानाथ के पीछ श्रीरामकृष्ण की सेता का अधिकार शंभुबाव को ही प्राप्त हुआ या । श्रीरामकृष्ण शंभुबाव को अपना हितीय "देह-रक्षक" (Body-guard) कहा करते थे। उनका चगीचा काली मन्दिर के समीप रहने के कारण श्रीरामकृष्ण वहाँ हमेगा धुमने जाते थे और शंभुवाबू से धण्टों ईरनर सम्बन्धी बातचीत करके योपस आते थे। अस्तु -

उस दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहाँ धूमेन गये। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मक्तो का स्वभान गँजेड़ी के समान होता है। गॅजेड़ी चिलम को गॉजे से भरकर और उसका स्वय दम लगाकर फिर उसे दूसरे को देता है। पास में कोई दूसरा गॅजेड़ी न रहने से उसे अकेंट्रे पी टेन से अच्छा नशा नहीं आता है और उसका समाधान भी नहीं होता। मक्तों की भी यदी दशा होती है। जब दो मक्त एक स्थान में मिलते हैं तब उनमें से एक ईश्सरी कथा-प्रसंग में तन्मय और आनन्दमय होकर चुज बैठ जाता है और दूसरे को भगवद्वार्ता कहने का अवसर देता है और उससे कथा सुनकर अपने आनन्द में अधिक मन्त हो जाता है।" उस

दिन भी ऐसा ही हुआ। किसी को व्यान नहीं रहा कि ईस्प्रीय कथा-प्रसंग में फितना समय बीत गया । सन्ध्याकाल व्यतीत होकर एक प्रहरे रात्रिभी बीत गई। तब नहीं श्रीरामकृष्ण को बापस जाने की याद आई! वे शभुवाबू से विदालेकर गिनिजा के साथ बापस छीटे और कारी-मन्दिर की राह से जाने छंगे, पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना अधेरा था कि हाथ एकडा हुआ आदमी भी नहीं मृहता था। वे रास्ता भूछ गये जिससे पग पग पर उन्हें चोट छमने छमी। श्रीरामपूष्ण मिरिजा का हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे धीरे मिरने-पडते चरे जा रहं थे, पर इससे उन्हें अन्यन्त कष्ट हो रहा या। यह देखकर गिरिजा बोटा, " दारा ! योट्रा खडे रही, में तुम्हें प्रकाश दिखटाता हूँ।" यह बहबर पीठ पेरकर वह मड़ा हो गया और उसकी पीठ से प्रकाश की उम्बी उम्बी फिरणों के बाहर निकलने से उस रास्ते पर अच्टा उजाटा हो गया। श्रीरामञ्चण कहते ये कि "उस प्रकाश से कारी-मन्दिर के फाटक तक सब रास्ता निल्कुल प्रकाशित हो गया बौर उसी उजाले मे मे उस रास्ते से चला आया।" इतना कहकर श्रीरामकृष्ण जरा हैसे और पुनः बोले, "परन्तु गिरिजा की यह शक्ति इसके आगे बहुत दिनो तक नहीं टिकी। यहाँ वृद्ध दिनों के मेरे सह-बास से वह सिद्धि नष्ट हो गई।" इसका कारण पूछने पर उन्होंने वहा—"उसके कल्याण के लिए माता ने उसकी उस सिद्धि को (अपनी ओर उँगली दिखाकर) इस शरीर में आकृष्ट कर दिया। तदुपरान्त उसका मन सिद्धियों से उचटकर ईश्वर-मार्ग में अधिका-भिक्त अप्रसर होने छगा। "

## २४-श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाधना

(१८६१—६३)

" मुख्य मुख्य चौसठ तन्तों में जो जो साधनाएँ बतलाई गई है, उन सभी साधनाओं का अन्यास मुझत बाह्मणी ने एक के बाद एक कराया। कितनी कठित हैं व साधनाएँ! उन साधनाओं रा अध्यास करते समय बहुतेरे साधक पथन्नष्ट हो जाते है, पर माता की हुणा से म उन सभी साधनाओं को पार कर सका।"

" मुझे क्सिों भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा।"

—श्रीरामकृष्ण

जिस समय दक्षिणेश्वर मे भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण को श्री जगदम्बा का दर्शन हो चुका था। उस समय उनका अधिकार बहुत बडा था और सांधना करने का जो उद्देश हुआ करता है वह तो उन्हें सिद्ध ही हो चुका था। अब दो प्रश्न सहज ही उठने हैं:—(१) जब उन्हें ईश्वर-दर्शन हो चुका था तो भी फिर साधना करने की क्या आबश्यक्ता थी, और (२) ब्राह्मणी को इतनी सब खटपट करने का क्या काम था?

इनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। ईश्नर-दर्शन को बाद उन्हें साधना करने की आत्रश्यकता के सम्बन्ध में स्वयं श्रीराम- कृष्ण ने समय समय पर भिन्न भिन्न कारण जनाये हैं। (१) एक चार उन्होंने कहा—("नृश्वलतादिकों का साधारण नियम है कि उसमें प्रयम पुष्प तहुपरान्त पन्छ छगते हैं, परन्तु उनमें से एकआध में पहिले पन्य आते हैं, पिर पूछ निकटते हैं। मेरे सम्बन्ध में भी यही हुआ।" परन्तु इस पर भी 'ऐसा क्यों हुआ दे') यह प्रदन देख ही रह जाता है।

(२) और एक समय उन्होंने कहा— "यह देखों (कभी वभी समुद्र के किनारे रहनेवाले को रानाकर के रानों वो देखने की इच्छा होती हैं। उसी प्रकार माता की कृता हो जाने पर मुझे भी ऐसा लगता था कि सिन्दानन्द-सागर में भरे हुए रानों को देखना चाहिए। इसी वारण में रानों को देखने के लिए माता के पास हठ करते के ठ जाता था और मेरी एरम कृपाल माता मेरे तीन आग्रह को टेखकर मेरा टह पूरा करती थी। इस प्रकार मिन मिन धर्मों वो साधनाएँ मेरे हाय से हुई । उनेके इस कथन का यहां अर्थ दिखता है कि उन्होंने इन मिन मिन धर्मों की साधनाएँ के उनल कि जाता था। वुन्वहल के कारण की धीं।

(३) एक बार और भी उन्होंने कहा— (स्वरूप में मेरे ही समान एक तरुण सन्यासी (अपनी ओर उँगारी दिखानर) इस देह से कभी कहा निकल्ननर मुने सभी निपयों का उपदेश देता था .

उसने मुख से मैंने जो सुना था उसी का उपदेश न्यागटा और मालणी ने आतर एक बार मुने पुन दिया . ... इससे यह मालूम होता है कि नेद, शास्त्र आदि में वर्णन निपयों की मप्ति रक्षण करने के लिए ही इन्हें गुरुस्थान में मानकर उनसे मुने पुन उपदेश प्रहण करना एक, अन्यास सम कुउ पहिले से ही मालूम रहते हुए भी पुन वरी वातें सिखाने के लिए स्थागरा आदि ना गुरु-रूप में आने का बोर्ड

प्रयोजन नहीं दिखाई देता।")इससे यही कहना पडता है कि ईरयर-दर्शन के बाद की उनकी साधनाएँ केवल शास्त्रमर्यादा-रक्षणार्थ थी, वैसे तो उन्हें स्वय उन साधनाओं वी आवश्यकता ही नहीं थी।

(४) उसी तरह उन्होंने स्वयं यह भी कहा है कि ("मुझे उम समय अने क्र ईश्वरी रूपो के दर्शन हुआ करते थे, परन्त मुझे अका थी िक कही यह सब मेरे दिमाग का अम तो नहीं है! इसीटिए यह सच ह या झुठ इमती जांच करने के छिए मैं कहता था कि 'अमुक बात हो जायगी तब मैं इस दर्शन को सच मानूंगा,' और यधार्थ ही वह बात हो जाता थी।" इसके उटाहरणार्थ वे वताते थे-" एक बार मैं बोला-यदि रानी रासमणि की दोनो लडिकियाँ इस समय यहाँ पचाटी के नीचे खडी होकर मुझे पुकारेंगी, तो मैं इन सब बातो को सत्य समझॅगा । वे छडिनयाँ उसी समय पहाँ आ गई और मुझे प्रकारकर कहने लगी.'तुम पर जगदम्या शीव्र ही कृषा करेगी।' फिर मैंने वैसे ही एक वार और कहा, ' यदि सामने के ये पत्यर मेटक के समान इधर उधर उछलने लगेंगे तो मैं अपने दर्शन को सत्य समझुंगा !' सचमुच ही वे पत्यर मेंटक के समान कृदते हुए दिखाई दिये !"देससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रीरामकृष्ण को जो दर्शन या अनुभन होते थे उनकी सत्यता या असत्यता के सम्बन्ध में उन्हें बड़ी प्रवल शका बारम्बार हुआ करती थी।

उपरोक्त यचनो की एकप्राक्यता करेन के लिए नीचे लिखी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उनके प्रचनों से यह स्पष्ट दिखता है कि—

शानी के यहाँ परदे की प्रथा होने के कारण घर की स्त्रियाँ कभी बाहर नहीं जाती थीं।

१. ईइनर-दर्शन के परचात् कुछ समय तक तो वे अपने प्राप्त इए अनुमत्रों के सम्बन्ध में नि गक नहीं हुए ये।

२. ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने उनसे जो सावनाँए करवाई उनका फलाफर उन्हें पहले ही प्रिटित हो गया था ।

 श्री जगदम्बा के टर्शन होने के बाद उन्होंने अन्य मनों की साप्तमाएँ केवल कुतहल से—अन्य मतों में बताई हुई वातो को देखने की सहज इच्छा से की थीं।

इसे ध्यान में रखते हुए उनके ईश्वर-दर्शन के बाद भी साधनाओं के कारणों की मीमासा करने पर यह महा जा सफलाई कि श्री जग-दम्बा के दर्शन के बाद उन्हें जो आध्यातिमक अनुभन्न प्राप्त होने खगे उनके वारे में उनका मन सधक ही रहा करता था, अत उनके संशय की निगृत्ति करने जी बडी आग्र्य-क्रला थी। उनके शरीर से बाहर निकटकर उन्हें उपदेश देने नाले संन्यासी ने यही काम किया, जिसमें उनका मन सशयरहित हो गया। बाद में ब्राह्मणी और श्री तोतापुर्य आगि गुरुकनों के उपदेश के अनुसार श्रीरामकृष्ण ने सामनाएँ केवल कुतहल से की—अपना दूसरे शब्दों में यह उनका हेट-प्रास्थ था। यह भी हो सकता है कि बगदेश में निशेष प्रचलित तथा आधुनिक काल में अनिक लाभवर तन्त्र सम्प्रदाय को कामम रखने और उत्तेजना देने के लिए श्री जगदम्बा ने इस महापुरुष की उपयोगी जानकर इन साधनाओं वो करने नी उन्हें आज्ञा दी हो।

यस्त्वातमरतिरेव स्यादात्मतृष्तश्च मानवः । स्रात्मन्येव च सतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते ॥

ऐसे अनिकारी सत्पुरपों द्वारा धर्म सस्यापन के कार्य में समय समय पर की गई योजना जगनियन्ता के द्वारा भी हुई देखने मे आती है। इन्द्र, मनु, प्रसिष्ट, व्यास आदि नाम एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, वरन समय समय पर निजिष्ट कार्य करने के दिए नियुक्त किये हुए भिन्न भिन्न व्यक्तियों को, उन-उन अधिकारों के प्राप्त होने पर वे नाम मिळा करते हैं। यह बात पुराण, योगवासिष्ट, शारीरिक-भाष्य आदि प्रथों मे पाई जाती है। इससे निदित है कि सत्पुरुपो को निशिष्ट कार्य करने के टिए नियुक्त करना जगनियतृत्व की सदा से प्रचलित पद्धति है। सम्भव हैं इसी पद्धति के अनुसार श्रीरामकृष्ण की योजना तान्त्रिक सम्प्रदाय की शुद्ध परम्परा कायम रखेन के लिए, और उसका विशेष प्रचार भी करने के छिए, श्री जगन्माता ने वी होगी । श्रौतकर्म में अमुक अन्न, अमुक्त बृक्ष की समिधा आदि सामप्रियाँ तथा विशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, वेदी और विधान की भिन्न भिन्न यज्ञयागों में आपस्यकता होती है। तान्त्रिक उपासना में भी दिखता है कि अन्तर्याग की पूर्ति के लिए. उसके अंगस्त्ररूप बाह्यविधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयोग किए हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की आनश्यकता अपरिहार्य थी। इसी कारण ऐसा दिखता है कि जगन्माता की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से श्रीरामकृष्ण नान्त्रिक साधनाकाल में विभिनाक्य और ब्राह्मणी की आहा के अनुसार वैसे ही चपचाप आचरण करते जाते थे जैसे किवगीचे का मारी पानी को इच्छानुमार चाहे जिस और छे जाता है!

इस इधिकोण से निचार करने पर यह समस्या बहुत कुछ हर हो जाती हैं कि श्रीरामकृष्ण ने ईस्तर-दर्शन के उपरान्त पुन. साधनाएँ क्यों कीं। इसी प्रश्त पर प्रस्तानना में भित्र दिंट से निचार किया गया हैं।

इसी प्रकार, दसरे प्रश्न का भी एक स्वष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मणी के कपनानुसार जब वे अवतार थे, तब ब्राह्मणी को ऐसा क्यों मालूम हुआ कि उन्हें सा गरण जीनों के समान साबना करनी चाहिए। इससे यही वहना पडता है कि ब्राह्मणी को यदि उनके ऐस्पर्य का ज्ञान सदा ही बना रहता तो उनके साधनाओं की आवश्यकताका भाव उसके मन में आना ही सम्भव नहीं था, पर वैसा नहीं हुआ। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम भेंट के समय से ही बाह्मणी के मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति पुत्र के समान प्रेम उत्पन्न हो गया था, और उसके इस अपत्य प्रेम ने श्रीरामकृष्ण के ऐइनर्थ-ज्ञान को भुटा दिया था। श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि अनतारी पुरुषों के चरिन्र में भी यही बात पाई जाती हैं। उनरी माता और अन्य निकट मम्ब न्वियों के मन में उनके अवतार होने का और आध्यात्मिक ऐश्वर्य का बान यद्यपि बीच तीच में उत्पन्न हो जाया करता या, तथापि वे प्रेम के अद्भत आफर्पण से उनकी महिमा को थोडे ही समय में भूछ जात थे। यही हाल बाह्मणी का भी हुआ होगा। उनके अलौकिक भारानेश और शक्ति के प्रकाश को देखकर ब्राह्मणी वारम्बार चकित हो जाती थी. पर उनके अकृतिम मातृष्रेम, पूर्ण विद्वास और अत्यन्त सरल वर्ताव को देखकर, उसके मन में जल्लस्य भार जागृत हो उठता था। वह उनकी महिमा को मूल जाती थी। वह हर प्रकार के कप्ट सहकर उन्हें थोडा सा ही सुख देने के लिए, दूसरो के कष्ट से उनका बचान करने के लिए और उनकी सावनाओं में सभी प्रकार की सहायता करने के लिए सदा कटिबद्ध रहती थी।

इस प्रश्न पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार हो सकता है।तीन

ऋणों में से एक ऋषि ऋण चुकाने के छिए जैसे स्वाध्याय और प्रवचन, अन्ययन और अच्यापन त्राह्मण के ठिए आवस्यक हैं, वेसे ही साम्प्रद यिक मर्भ का निच्छेद न होने देना भी प्रत्येक अधिकारी सापक का कर्तव्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण जैसे अधिकारी सन्द्रिष्य मिलने से उसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की इच्छा हुई होगी। साधा-रणत मनुष्य की इच्छा रहती भी है कि अपने प्रिय त्रिपय का अपने ही साथ नाज न हो जाय। उसका उपयोग अपने आप्त, इष्ट, प्रियजनो मे . अपने जीते जी तथा बाद में भी हो सके। ऐसी ही भावना से ब्रेरित होकर लोग मृत्युपत्र का लिख देना, दत्तक पुत्र लेना आदि उपायो का अवल-म्बन किया करते हैं। इसी भावना से तो विश्वामित्र जैसे महानु तपस्त्री भी यइरक्षा के वहाने श्रीरामचन्द्र जैसे अनतारी पुरूप को मॉगकर हे गये थे और उन्हें सन अस्त्रनिया सिखलाई जिसका वर्णन आदिकृति के जगद्यन्य काव्य में मिलता है। सम्भव है उसी भाव धारा में बहकर ब्रह्मणी ने भी इतनी खटपट की हो।

सिंख्य्य मिलने पर गुरू को बढा समाधान होता है। ब्राह्मणी को यह बहराना न थी कि आधुनिक काल में उसे श्रीरामकृष्ण केसे सिंद्य्य की प्राप्ति होगी। अत श्रीरामकृष्ण को शिष्य पाकर उसे जो आनन्द हुआ होगा, उसरी कल्पना नहीं की जा सकती। उस प्राप्तणी को अपने इतने दिनों वी साधना और तपरचर्या का फल कम से कम समय में किसी तरह श्रीरामकृष्ण के हुनाले कर देने की धुन लग गई।

श्रीरामकृष्ण ने साधना। प्रारम्भं करेन के पूर्व ही उसके सम्बन्ध मे अभे जनान्माला की अनुमाति प्राप्त कर जी भी, यह बात उन्होंने रूक्य डी हमको बताई थी। अतः एक बार श्री जगन्माता। की अनुमति प्राप्त करके और फिर ब्राह्मणी भी उत्तेजना ! बस, दोनों का सयोग हो गया। उन्हें

नाधना के सिवाय कोई दूसरी बात स्झती ही न थी। निरन्तर उन्हें इसी वात की व्याकुळना रहने लगी। इस व्याकु बता की तीजता का अनुमान हम जैसे साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकते; क्योंकि हमारा मन अनेक प्रकार के विचारों से विचलित रहा करता है। ऐसी अवस्था में उसमें श्रीरामकृष्ण के समान उपरित और एकाप्रता कैसे रह सकती है । आत्म स्वरूपी समुद्र की ऊपरी चित्र विचित्र तरगों में ही केवल न बहकर उस समुद्र-तल के रत्नों को प्राप्त करने के लिए उसमें एकदम डुबकी लगाने का असीम साहस हममें कहां से पाया जाय र श्रीरामकृष्ण हमसे वहते थे कि "एकदम इबकी लगाकर बैठ जाओ","आत्म-स्वरूप में लीन हो जाओ। 'जिस तरह वे बारम्बार उत्तेजित करते थे, उस तरह ससार के पदार्थ तथा अपने शरीर की ममता को दूर फेंककर एकदम बात्मस्वरूप में कृदकर निलीन हो जाने की शक्ति हमेंने कहाँ से प्राप्त हो ? वे तो हृदय की असब वेदना से व्याकुल होकर "माता, मुद्दे दर्शन दे " वहते हुए रोते और चिल्छाते पचाटी के नीचे अपना मस्त्रफ तक रगड डालते थे और धूल में इधर-उधर लोटने लगते थे। बहुत समय तक यह क्रम चळते रहने पर भी उनकी न्यापुलता कम नहीं पडी थी। जब हम ऐसी बात सुनते हैं, तो हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे 'भस के आगे बीन बजाने भैंस खडी पगुराय '। हमारे इदय में पारमार्थिक निषय के अनुकूछ संदेदना उत्पन्न होने का हमें कभी अनुभव भी नहीं होता। और ऐसी संदेदना हो भी कैसे 'श्री जगन्माता प्रयाधि में है, और अपना मर्जस्य स्माहा करके व्याकुल हृदय से उसे पुकारने से हमें सनसूच उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। पर इस बात पर श्रीरामकृष्ण के समान मरल विश्वास क्या हमें कभी होता भी है !

माधनाकार में श्रीरामकृष्ण के मन में जो व्याकुरना और उत्माह था, उमकी उन्होंने योडी सी कर्यना हमें काशीपुर में रहते समय दी थी। उन समय हम स्त्रामी विवेदानन्ड की अपरिमित ब्याक्क रताको – जो ईदार-दर्शन के दिए यी-अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे। बकाएत की परीक्षा फीस जमा करने हुए उन्हें एकाएक कैसा तीन वैराग्य उत्पन्न हुआ जिसके आपेरा में वे केवल एक घोती पहने और नंगे पर किसी उन्मत्त के समान ऋळकत्ता शहर से काशीपुर तक बराबर दौडते आये, और आकर श्रीरामकृष्ण के चरण-कमलों को पकडकर उनसे अपने मन की व्याकुलता का फिस प्रकार वर्णन फिया; वे उस दिन से आहार, निदा आदि की भी परवाह न करके किस तरह जप, ध्यान, भजन में ही रातदिन मःन रहने लगेः साधना के उत्साह में उनका कोमल हृदय वज्र के नमान कैसे कटोर वन गया और वे अपनी घरेलू स्थिति के सम्बन्ध में भी कैमे पूर्ण उटासीन हो गये; श्रीरामकृष्ण के बताये हुए साधनामार्ग का अन्यन्त श्रद्धापूर्वक अवलम्बन करके उन्होंने केवल तीन-चार महीने की ही अवधि में निर्मितन्य समाधि-सुख का अनुभव कैसे प्राप्त कर टिया आदि आदि बाते हमारी आँखों के सामने होने के कारण हममें उनके पैराग्य, उत्साह और व्याकुरता की करपना पूरी पूरी हो गई थी। स्वामीजी के उत्माह और ब्याकुरता की प्रशंसा श्रीरामकृष्ण भी आनन्दित हो मन्त-कण्ड से किया करते थे। लगभग उसी समय एक दिन श्रीरामकृष्ण ने अपने स्वयं भी तथा स्थामीजी के साधनोत्साह की तुरुना करने हण प्रहा-" नोस्द्र का माप्रनोत्माह् और व्याकुछना स्वयम् वरी,

है, परन्तु उस समय (साधना करते समय) इस उत्साह और व्याकुरता से यहाँ (स्वय मेरे मन में) मची हुई प्रचण्ड खडब टी के सामने नरेन्ट्र की व्याकुटता कुछ भी नहीं है—उसके पासग में भी नहीं आ सकती!" श्रीरामकृष्ण के इन शब्दों से हमें जो आदर्चय हुआ होगा उसरी करूपना पाटक ही करें।

अब श्रीरामगृष्ण अन्य मत्र वातों को मृष्टकर श्री जगदम्बा की अनुमति सं साधना में निमन हो गये और माहाणों भी हर प्रकार से उन्हें सहावता देंने छगी। उसने साधनाओं की आत्रस्यक मिन्न सामग्री कहीं न वहीं से लाकर साधना में उन पदार्थों के उपयोग करने के सब उपाय श्रीरामगृष्ण को सनका दिए। उसने बड़े प्रयत्न से गाराहीन प्रदेश से नरसृष्ड आदि गाँव जीतों को सुण्ड मगत्राए और उनसे साधनार्थ दो बेदियाँ। निर्माण कराई। एक तो काली मन्दिर के अहाते के मीतर बगीच के उत्तर में विवस्त्रक्ष के नीच और दूसरी श्रीरामगृष्ण के अपने ही हाथ से लगाई। हुई पचाटी के नीच । इनमें से जिस जिस बेदी पर बेटकर जो जो साधनाएँ करनी थी, उन्हें उस बेदी पर ही बैटकर करने में काम जब प्यान और पुरस्चरण करने में श्रीरामगृष्ण कमा समय व्यतीत होने लगा। इस विवस्त साधक को महीनो तक यह भी

<sup>•</sup> साथारणत सब जगद पन्युग्डयुक्त एक हो बदी साधना के लिए तैयार में आती हैं ! पत्तु प्रायमित को विदेशों चनवाई एता स्वय श्रीरामद्रव्यने हम नेताया। उनम स क्लियुक्त के नीचे की बेही में तीन नरसुष्ट गडाए गए थे और पनयड़ी के नीचे की बेही में वींच श्रवार के जीवी क सुष्ट गडाए गए थे। साथनाएँ समागद होने पर दोनों बेदियाँ उन्होंने तोड़ दी और इन सभी सुण्डों ची स्वय उन्होंने सोदकर निकाला और गगाओं में देक दिया!

ध्यान नहीं रहा कि दिन कव निकला और कब अस्त हुआ, रात कव आई और कव गई! श्रीरामकृष्ण कहते थे कि "ब्राह्मणी रोज दिनमर इथर-उथर खूब घूम-फिरकर तंत्रीक्त मिन्न भिन्न दुष्प्राप्य वस्तुओं को हुँड-हुँट्कर छे आती थी और संन्याकाल होते ही वह बिल्व वृक्ष के नीचेंबाळी या पंचवटीबाळी बेदी के समीप ठाकर रख देती थी और मुत्रे पुकारती थी। तत्परचात् उन बस्तुओं के द्वारा वह मेरे हाथ से श्री जगन्माता की यथाविवि पूजा कराती थी। इस पूजा के समाप्त होने पर वह मुत्रे जप-ध्यान आदि करने के छिए कहती थी। मैं ब्राह्मणी के आदेश के अनुसार सभी करता था, परन्तु जप आदि को तो अधिक समय तक कर ही नहीं सकता था, क्योंकि एक बार माला फेरते ही मुझे समाधि लग जाती थी। इस प्रकार उस समय जो अद्भुत दर्शन और मिचित्र-मिचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी तो गिनती ही नहीं है। मुख्य मुख्य चौसठ तंत्रों में जो जो साधनाएँ वताई गई हैं, उन सभी को ब्राह्मणी ने मुझसे एक के बाद एक कराया। वे कितनी कठिन साधनाएँ थीं ! बहुत से साधक तो उन्हें करते समय ही पथश्रष्ट हो जाते हैं, परन्तु मै माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार कर गया।

"एक दिन संच्या समय अँधेरा होने पर मासणी कहीं से एक सुन्दरी युवती को अपने साथ छेकर आई और मुझे पुकारकर कहने छगी — "वावा, इसे देवी जानकर इसकी पूजा करो।" पूजा समाप्त होने पर मासणी ने उस स्त्री को विवस्त्र करके मुझसे कहा—"वावा! अब इसकी गोटी में बैठकर जप करो।" यह मुनकर डर के मारे मेरा हृद्य धड़कने छगा और मैं व्याकुछ होकर रोते रोते कहने छगा, "माता जगदान्वके! अपने इस दीन दास को त कैसी आज़ा दे

मा १ रा. छी. २१

रही हैं र तेरे इस टीन वालक में ऐसा दूसाहस करने का सामर्थ्य कहाँ ? " इतना कहते कहते मेरे शरीर में मानो कोई प्रनेश कर गया और मेरे हृदय में वहीं से एकाएक अपूर्व बल उत्पन्न हो गया। तत्परचात् मै किसी निद्रित मनुष्य के समान अज्ञानातस्या में मन्त्रोच्चारण करते करते आगे बढ़ा। फिर उस स्त्री की गोद में बैठते ही मुझे समाधि लग गई! होश में आने पर देखता हूँ तो वह ब्राह्मणी मुझे सचेत करने के छिए वडे प्रेम से मेरी शुश्रुपा कर रही है। मेरे सचेत होते ही ब्राह्मणी वोली, "बाबा! टरो मत; किया सम्पूर्ण हो गई। अन्य साधक तो इस अवस्था में वडे कप्ट से धेर्य धारण करते हैं और किसी प्रकार थोड़ा सा जप करके इस किया को समाप्त कर देते हैं, पर तुम अपनी देह की स्मृति भी भूटकर समाधिमान हो गये!" ब्रासणी से यह सुनकर मेरे हर्रय का बोब हलका हुआ और मुझे इस कठिन साधना से पार कर देने के कारण में कृतज्ञतापूर्ण अन्त करण मे श्री जगन्माता को बारम्बार प्रणाम करने छगा।"

प्क दिन फिर वह बालणी कहाँ से नरमास का टुकड़ा टेकर आई और जगदम्बा को उसका नैनेच अर्पण कर मुझसे बोली, "बाबा! इसे जीम से स्पर्श करो।" यह देखकर मेरे मन में बडी भूणा उत्पन्न हुई और में बोला, "ि मुझसे यह नहीं हो सकता।" वह फिर बोली "होगा कैसे नहीं। देख में स्वय करके सुन्ने दिखाती हूँ।" यह कहकर उसने वह दुकडा अपने मुँह में डाल लिया, और " भूणा नहीं करनी चाहिए" कहती हुई उसका कुल भाग पुन. मेरे सामने रखा। उसे वह मौसखण्ड अपने मुख में डालते देखकर श्री जगदम्बा की किराल चण्डिका-मूर्ति मेरी आँखों के सामने खड़ी हो गई (में "माता! माता!" चहता हुआ भागानिष्ट हो गया। तन ब्राह्मणी ने उसी स्विति में नह द्रकड़ा मेरे मुख में डाट दिया। कहना न होगा कि उस समय मेरे मन में क्षर भी घुणा नहीं हुई। इस तरह पूर्णाभिषक किया होते तक बाह्मणी ने प्रति दिन इतनी नई नई तान्त्रिक साधनाएँ मुझसे करपाई कि उनकी गिनती नहीं हो सकती।अब वे सब साधनाएँ मुझे स्मरण भी नहीं हैं। केनल नह दिन स्मरण है जब कि माता की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जिससे में युगल प्रणय के चरम आनन्द की ओर देखने में ममर्थ हुआ। उनकी वह किया देखकर मुझमें साधारण मनुष्य-बुद्धि का लेश मात्र भी उदय न होकर केवल ईश्वरी मात्र का ही। उदीपन हुआ जिससे मैं समाधिस्य हो गया। उस दिन समाधि उतरने पर ब्राह्मणी मुझसे बोळी, "बाबा ! तू तो अत्र सिद्धकाम बनकर दिव्य भात्र में पूर्णतया अचल हो आनन्दासन पर बैठ गया ! बीरभात की यही अन्तिमसाधना है।" तन्त्रोक्त मापना करते समय सदैव मेरे मन में स्त्री-जाति के प्रति मातृभान नास करता था। उसी तरह कुछ सा'ननाओं में मद्य ग्रहण करने वी आपस्यकता हुई, पर मैंने कभी मद्यका स्पर्श तक नहीं किया । मद्य के केनर नाम में या गन्ध से मेरे मन में जगत्कारण ईश्नर का स्मरण हो आता या और मुझे एकदम समाधि छग जाती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मुझे सापनाकाल में किसी भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा। मैं किमी भी साधना का प्रारम्भ करके उसका फल प्राप्त होने तक व्याकुल अन्त करण से हुळपूर्वक श्री जगन्माता के पाम बैठ जाता था। फलत तीन दिन के भीतर ही काम हो जाता था।"

दक्षिणेहार में एक दिन स्त्री जाति के प्रति निरन्तर मातृभार रखने जी बात बताते हुए श्रीरामङ्गण ने गणेशजी की एक क्या सुनाई ! उन्होंने कहा, बचपन मे एक दिन एक बिल्टी गणेंगजी के सामने आ गई । उन्होंने लंडकपन के स्वभाववन उसे बहुत पीटा, यहाँ तक कि बेचारी के शरीर में रक्त निकल आया ! वह विल्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। उसके चले जाने के बाद गणेशजी अपनी माता के पास पहुँचे और वहाँ देखते हैं तो उनकी माना के शरीर पर जगह-जगह भार के निज्ञान पढे हुए हैं! यह देखकर उन्हें अन्यन्त भय और दुख हुआ और जब इसका कारण पूठा तो माता खिन्न होकर बोर्डी, 'बेटा, यह सब तेरा ही पराक्रम तो है।' इतना सुनते ही मातृभक्त गणेशजी को वडा अचरज हुआ और दु खित हो ऑखो से ऑम् बहाते हुए घोले, 'माता ! मैंने तुरे कव मारा ? तू योंही कुछ का कुछ कह देती है।' इस पर पार्वतीजी बोर्डी, 'आज तूने किसी जीन को पीटाया नहीं, ठीक ठीक याद कर।' गणेराजी बोले, ' हाँ, उस समय एक बिल्डी को मारा था।' गणेराजी ने समझा कि बिल्डी के मार्किक ने हमारी मारा को माता है और फिर बे रोने छगे। तब पार्रतीजी ने गणेराजी को छाती से छगा छिया और

कहा, 'वटा ! रोबो मत। रायं मुझको किसी ने प्रत्यक्ष नहीं मारा है, पर यह विरुटी भी तो मेरा ही स्टब्स्य है। इसी कारण मार के दिजान मेरे शारीर पर भी दिखाई दे रहे हैं। पर यह वात मुझे मालूम न भी इसलिए इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है। जा, जुप हो जा, रो मत; पर अब इतना प्यान रख किसंसार में जितने भी स्त्री-रूप हैं वे सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हैं, और जितने पुरुप-रूप हैं वे सब तेरे पिता के अंश से उत्पन्न हैं। दीव और शक्ति के सिगाय इस संसार में अन्य कुट नहीं है। '

श्री गणेशजी ने अपनी माता के वाक्य को पूर्णत व्यान में रखा। इसी से मित्राह का समय आने पर उन्होंने किसी स्त्री से निवाह करमा माता से ही विवाह करने के सुमान मानकर, अपना विवाह करना ही अस्वीकार कर दिया।"

(स्त्री-जाति के प्रति श्री गणेशाजी के इस प्रकार के मानुमान की 2 चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले, "स्त्री-जाति के प्रति यही भाव मेरा भी है।) मैंने अपनी स्त्रयं की पत्नी में भी प्रत्यक्ष श्रीजगदस्या का मातृ-स्वरूप देखकर उसकी पूजा की।"

स्त्री-जाति के प्रति मन में सतत मानुभाव रखते हुए तंत्रोक्त धीर-भाव की साधना किसी साधक ने कभी की हो, यह हमने नहीं सुना है। वीरमाव का आश्रय छेने बाले साधक आज तक साधनाकाल में स्त्री का ग्रहण करते ही आए हैं। वीरमत के आश्रयी सभी साधकों को स्त्री ग्रहण करते देख लोगों की यह रह धारणा हो गई है कि वैसा किए बिना शायद उन साधनाओं में सिद्धि या जगदम्बा की छूपा प्राप्त करना असम्भव है। इसी अम के कारण तंत्रशास्त्र के विषय में भी लोगों की धारणा अमपूर्ण हो गई है। पर इस प्रकार स्त्री-जाति के प्रति मन में सदा हुद मानुभाव रखते हुए श्रीरामकृष्ण के द्वारा तंत्रोक्त साधना कराने में, सम्भव है श्रीजानमाता का उदेश यही रहा हो कि इस विषय में लोगों का अम दूर हो जाय।

वीरभाव की उनकी सब साधनाएँ बहुत ही अल्प समय में पूर्ण हो जाती थीं। इसी से यह स्पष्ट है कि स्त्री-महण इन साधनाओं का अंग नहीं है। मन को वहा में न रख सकतेवाले साधक ही अपने मनो-दौवेल्य के कारण पैसा किया करते हैं। साधकों हारा ऐसा किया जाने पर भी तंत्रशास्त्र ने उन्हें क्षमा ही प्रदान की है, और यह कहकर निर्भाक कर दिया है कि और पुन. पुन: प्रयत्न करने पर साधक दिव्य मानका

अधिकारी होगा। इस पर से तत्रशास्त्र की परम कारणिकता भात्र दिखारी देती हैं। इससे यह भी दिखता है कि जो जो रूप रसादिक पदार्थ मनुष्य को मोहजाल में फ़ँसाकर जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं, तया उसे ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनने देते, उन सभी में ईस्तरमूर्ति की दृढ वारणा साधक के मन में स्वम और सतत अभ्यास के द्वारा उत्पन्न करना भी तान्त्रिककियाओं का उद्देश्य है। तत्रशास्त्रों ने साधको के सयम और मनोरचना का तारतम्यात्मक विचार करके ही उनके पश्च, बीर और दिव्य-तीन विभाग किए हैं और कमञ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भागों के आश्रय से ईश्वरोपासना करने ना उपदेश दिया है; कटोर सयम ही इन तन्त्रोक्त साधनाओं ना मूल है। सारक लोग सबम से ही फल पा सकने की यवार्थता को कालकाम के कारण प्राय भूल ही गये थे और छोग ऐसे सावकों के निए हुए कुफमों का दोप तत्रशास्त्र के ऊपर मडकर उस शास्त्रवी ही निन्दा अरने छमे। अत. श्रीरामङ्ख्या ने स्त्री-जाति के प्रति निरन्तर मातुभाव रखकर इन तन्त्रोक्त साधनाओं को किया और उनसे पछप्राप्त करके अपने उदाहरण से ययार्थ साधकों का अनिर्वचनीय उपकार कर दिया। फिर उन्होंने तन्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता को भी सिद्ध वर दिखाया और उसनी महिमा भी वहा दी।

श्रीरामकृष्ण ने तीन-चार पर्य तक तन्त्रोक्त गृट्ट साधनाओं वा यथा-त्रिप्रि अनुष्टान करते रहने पर भी हममें से किसी के पास उन साधनाओं की परम्परा का पित्रेचन कभी नहीं किया। तथापि उन साधनाओं के प्रति हमारा उत्साह उत्पन्न करने के लिए वे किसी निसी साधना ची केतल वात किया करते थे और कभी कभी किसी साधन को कोई विशेष माना करने के लिए नह भी कह देते थे। यहाँ पर यह देना उचित है कि श्रीरामकृष्ण द्वारा इन तत्रोक्त क्रियाओ का अनुष्ठान श्रीजगन्याता ने ही कराया होगा, क्योकि क्रियाओ के फर्टों का स्वय अनुभन कर लिए निना शायट भनिष्य में इन्हीं के पास मिन्न मिन्न स्वभाननाले साधकों के अनि पर प्रायेक की अनस्या के अनुकूल उसने लिए सामनाओं का परामर्ग देना उपयुक्त न होता। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण त्रोक्त साधनाकाल में प्राप्त हुए दहानी और अनुभवों के सन्यन्थ में हम लोगों से कभी कभी कहते थे—'(त्रोक्त साधना नरत समय मेरा स्मान समून नदल गया था। मैं यह सुनकर कि कभी नभी श्री जगदन्ता श्रृगाल वा रूप धारण कर लेती है और यह जानकर कि कुत्ता भैरन का वाहन है, उस समय उनना उन्छिए प्रसाद प्रहण नर लेने पर भी मेरे मन में कभी किसी प्रकार की श्रृणा उत्पन्न नहीं होती थी।"

' मैंने अपनी देह, मन, प्राण—इतना ही नहीं वरन् अपना सर्वस्त्र श्री जगदम्बा के पाद-पद्मी में अर्पण कर दिया था। इसी वारण में उन दिनों अपने आपनो सदा भीतर-बाहर प्रत्यक्ष ज्ञानानि से परिनेष्टित पाता था।

"उन दिनों बुण्डिलनी शिक्त जागृत होरर मस्तर की ओर जपर जाती हुई तथा मूलाधार से सहसार तक केसभी अधोसुल और सुरुलित कमल जर्ज्यमुख और उन्मीलित होते हुए तथा उनके उन्मीलित होने के साथ साथ नाना प्रकार के अधूर्य और अद्भुत अनुभव हदय में उदित होते हुए, मुद्रेय प्रत्यक्ष दिखाई देते थे! बभी बभी तो ऐसा भी दियता थाकि मेरी आयु वा एक तेजपुज टिज्य पुरुष सुरुमना नाटी के बीच से इन प्रत्येक कमर्लों के पास जा रहा है और उस कमर की अपनी जिह्ना से स्पर्श करके उसे प्रस्कृदिन कर रहा है !")

एक समय स्वामी विकानित्र को ध्यान करने के छिए बैठते ही अपने सामने एक प्रचण्ट प्योतिर्मय त्रिकोण दिखने छमता या और उसके सजीन होने का भास होने छमता था ! दक्षिणस्वर मे आने पर एक दिन उन्होंने यह बात श्रीरामश्र्ण को बतर्छाई तब ने बोछ उठे, "ठीक है, ठीक हैं, तुन्ने ब्रह्मयोनि का दर्शन हो गया। विस्त्र बृक्ष के भीचे एक दिन साधना करते समय मुद्रे भी उसका दर्शन हुआ या और मुन्ने नह मानो प्रतिक्षण असास्य ब्रह्माण्डो का प्रस्त करती हुई भी दिखाई दी थी।"

उसी प्रवार ने कहते थे— ( प्रक्षाण्ड की सभी भिन्नभिन धानियाँ । ( प्रकार होतर जगत् में प्रतिक्षण प्रकार प्रणास्थानि के रूप में प्रकार हो रही हैं, यह भी मैंने प्रत्यक्ष देखा! ' ) हममें से कोई कहते थे कि श्रीरामकृष्ण से यह भी सुना हैं कि उस समय पद्म पक्षी आदि मनुष्येतर सभी जीत बन्तुओं की बोटी वे समझ देते थे। श्रीरामकृष्ण कहते ये कि उन दिनों सुन्ने यह दर्शन हुआ या कि साक्षात् श्रीजगदम्बा हत्री-वोनि में अपिष्ठित है।

साधनाकाल के अन्त में अपने में अणिमादि अह सिदियों के आर्रिभृत होने वा अनुमन श्रीपामकृष्ण को हुआ। उन्होंने जब श्री जगदम्बा से पूछा कि हृदय के कहने से उनका प्रयोग कभी करना चाहिए या नहीं, तब उन्हें निदित हुआ कि सिदियों निष्टा के समान तुन्छ और त्याज्य हैं। श्रीपामकृष्ण कहते थे, "यह बात जान हेने पर सिदियों का केन्नल ना होने से ही मेरे मन में गृणा उत्पन्न होने लगी!"

श्रीराममुख्य करते थे, उगभग उसी समय मेरे मन में यह तीव्र उक्कण्ठा हुई कि सुबे श्रीजगन्माता की मोहिनी माया का दर्शन हो । और सुबे एक दिन एक अद्भुत दूरीन प्राप्त भी हो गया। एक अत्यन्त जाग्य्यनती स्त्री गंगा में से प्रकट होक्त एक्टरी की ओर बहुत गम्मी-ताद्ग्रीक अती हुई दिखाई दी। मेरे बहुत ही समीप आ काने पर वह सुबे गर्भती माल्म हुई। ज्योही वह स्त्री मेरे समीप आई त्योंही वह सुक्त गर्भती माल्म हुई। ज्योही वह स्त्री मेरे समीप आई त्योंही वह उत्तर ही बंहीं प्रमृत हो गयी और उसे एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ और वह उसको बेडे प्रमृत हो मता के साव अंचल के भीतर टॉक्कर दूध पिलाने लगी। योडे ही समय में उस स्त्री का स्वरूप चटल गया। उसने इस पिलाने लगी। योडे ही समय में उस स्त्री का स्वरूप चटल गया। उसने सह विकास में इस प्रमृत की स्वरूप प्रकार प्रकार उस वालक को उठाकर अपने मुख में डाल लिया और चवाच्याकर उसे निगल गई। वह पुन उसी मार्ग से वापस जाकर गंगा जी में कृट पडी।

दिस अद्भुत दर्शन के सिवाय उन्हें श्रीजगन्माता की हिमुजा मूर्ति से छेकर दशमुजा मूर्ति तक, सब प्रकार की मूर्तियों के दर्शन उस समय प्राप्त हुए। उनमें से कोई कोई मूर्तियों उनसे बोछती थीं और उन्हें नाना प्रकार के उपदेश देती थीं। इन मूर्तियों में अस्यन्त जिछक्षण सीन्दर्य रहता था। इन सत्र में श्रीराज्राजेहंकरी अथना पोडशी मूर्ति का सौन्दर्य तो कुछ अपूर्व ही था। श्रीरामकृष्ण कहते थे— "पोडशी अथना प्रिप्रामुन्दरी का सौन्दर्य मुझे ऐसा अर्भुत दिख पडा कि उसके कारीर से रूप-छात्रण मानो सचमुच ही नीच टपक रहा हो और चारों दिशाओं में फैछ रहा हो। ") इसके सिनाय उस समय अनेक भैरन, देनी-देवता के दर्शन श्रीरामकृष्ण को प्राप्त हुए। इस तन्त्रसाथना के

समय से श्रीरामकृष्ण को जितने नेय नये दिव्य अलैकिक दर्शन और अनुभन प्राप्त हुए उन्हें वे ही जानें। दूसरों को तो उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती।

तत्रोक्तसाधना के समय से श्रीरामकृष्ण का सुपुम्ना द्वार पूर्ण ख़ुळ गया या जिससे उन्हें बाळक की सी अनस्या प्राप्त हो गई, यह हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। इस समय से उन्हें अपनी पहिनी हुई धोती और यजीपबीत आदि को भी शरीर पर सदा धारण किये रहना कठिन हो गया था। उनके दिना जाने ही घोती-वस्त्र आदि न जाने कब और कहाँ गिर जाते थे और इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहता या ! मन सटा श्रीजगदम्बा के पाटपद्मी में तत्त्वीन रहने के कारण जब शरीर की ही सुध नहीं रहती थी, तब घोती-जनेऊ आदि का क्या ठिमाना ? उन्होंने दूसरे परमहंसों के समान धोती त्यागकर जान-बूजकर नग्न रहने का अभ्यास कभी नहीं किया, यह भी हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। वे कहते थे — "साधनाएँ सुमाप्त होने पर मुझमें अहैत बुद्धि इतनी टूट हो गई थी कि जो पदार्थ मुझे बचपन से ही विञ्कुल तुच्छ, अपनित्रं और त्यान्य मालूम होते ये, अब उन्के प्रति भी अयन्त परित्रता की हट भावना मेरे मन में होने छगी। तुलसी और भग एक समान प्रतीत होते थे।"

इसके सिनाय इसी समय से भागे कुछ वर्षों तक उनके क्रिंगर की कान्ति बड़ी तेजोमयी बन गई थी। छोग उनकी ओर सदा एकटक देखा करते थे। श्रीरामकृष्ण तो निरक्षिमानता की मूर्ति ही थे। उन्हें इसका बड़ा खेट होता था। वे अपनी दिव्य अंग्रक्तान्ति मिटाने के छिए बटें ब्याकुल अन्तःक्षरण से श्रीजगदम्बा से प्रार्थना करते थे - " माता, तरा यह बाटा रूप मुझे नहीं चाहिए, इसे तु ले जा; और मुझे आन्तरिक आप्यामिक रूप का टान दे। " अपने रूप के लिए उनके मन में जो निरस्कार भाव था, पाटकों को उसकी कुछ क्रयना " मयुरानाथ और श्रीरामकृष्ण " शीर्षक प्रकरण में हो गई होगी।

इन स्व तन्त्रीक्त साधनाओं के कार्य में जिस प्रकार ब्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण को सहायता दी, आगे चलकर उसी तरह श्रीरामकृष्ण ने भी उसे दिव्य भाग में आरूट होने के कार्य में सहायता दी। ब्राह्मणी का नाम " थोगेदररी " था। श्रीरामकृष्ण बतलाते थे कि "वह साक्षान् योगमाया कि ही अपनार थी।"

तन्त्रोक्त साधनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाटी दिव्य दृष्टि की सहायता से उन्हें इस समय िटित हो गया कि मिन्य में बहुत से लोग धर्म का उपदेश छेने के लिए मेरे पास ओन वाटे हैं। उन्होंने यह बात मसुरवाबू और हृदय को भी वतला दी थी। यह सुनकर मसुरवाबू वोर हृदय को भी वतला दी थी। यह सुनकर मसुरवाबू वोर लानन्द से कहने छो — "वाह! वावा! तव तो बड़ा अच्छा है। हम सब मिलकर तुन्हारे साथ बड़ा आनन्द करेंगे!"

## २५-जटाघारी और वात्सत्यभाव-साधन

## (१८६४-६५)

" फिर आने लगे रामायत पथ के साथु! - उत्तम उत्तम त्यागी भक्त बैरागी बाबाजी - उनमें से एक के पाम से ती "रामलाला ' मेरे पास का गया!"

" उसको (जयानारी नो) प्रत्यक्ष दिखता था कि राम छाला नैवेय राग रहे ह अथवा कोई पदार्थ माँग रहे हे, या कह रहे हे ि मुझे पुमाने छे चलों! . और ये सब बात मुझे भी दिलाई देती थीं!"

---श्रीरामकृषा

भैरती ब्राह्मणी सन् १८६१ में दक्षिणस्तर आई और लगभग छ नर्प तक्त उसकी देखरेख में श्रीरामकृष्ण ने तन्त्रोक्त साधनाओं का ययातिथ अनुष्ठान किया। उसके बाद भी भैरती से उन्हें वासस्यभान और मधुर-भान की साधना के समय बहुत सहायता मिली। श्रीरामकृष्ण की आय्या-मिक अरस्या के ब्रियय में पहिले से ही मधुरबाबू की उच्च धारणा थी, और तन्त्रोक्त सौननाकाल में तो उनकी आन्यासिक शक्ति के विकास को उत्तरीतर बढते देखकर उनके आनन्द और भक्ति में अविकाधिक बाद आ चली थी। रानी रासमणि की मृखु हो जाने पर मधुराबू ही उनकी अपार सम्पत्ति के व्यवस्थापक हुए, और वे श्रीरामकृष्ण के सावनाफाल से जिस कार्य में हाथ लगाते थे उसमे उन्हें यश ही मिन्रता था। यह देखकर उनकी दृढ धारणा हो गई कि "सुझे जो क्चुळ वन, मान, यश मिलता है वह सत्र श्रीरामकृष्ण की कृपा से ही है, यथार्थ में इस सारी सम्पत्ति के गालिक ने ही है; मै केवल उनका मुख्ल्यार हूं। सत्र प्रकार से मेरी चिन्ता करने बाले और सकटो से छुडाने गाले वे ही है। ने ही मेरे सर्वस्त्र हैं। मैं उनकी निरन्तर सेना करने के लिए ही हूँ, उनकी साधना में उन्हे हर प्रकार की सहायता पहुँचाना तया उनके शरीर का सरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है।" मथुर-वाबू की श्रीरामकृष्ण के प्रति इस प्रकार की दट धारणा और विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उनकी सेना करने के सिनाय और कुठ नहीं सुझता था। श्रीरामकृष्ण के भुँह से शब्द निकलने भरकी ही देरी रहती थी कि वह कार्य तत्क्षण हो जाता था। श्रीरामकृष्ण को आनन्द देने वाला कार्य ने सदा टूंटते रहते थे, और जब उससे श्रीरामजुष्ण को आनन्द प्राप्त हो जाता था, तो वे अपने को अत्यन्त भाग्यजान समज्ञेत थे। सन् १७६४ में मथुरवाबू ने अन्नमेर बत का अनुष्ठान किया था। इदय कहता था कि " उस समय मथुरबाबू ने उत्तम उत्तम पण्डितों को बुलाकर उन्हें सोने-चाँदी के अलकार, पात्र आदि दान दिये थे। उसी प्रकार एक हजार मन चानळ और एक हजार मन तिल का भी दान किया । उत्तमोत्तम हरिदास और गर्वेयों को बुलाकर बहुत दिनो तक दक्षिणेश्वर में रात-दिन कीर्तन, मजन, गायन आदि कराया । मथुरवाबृ यह सब सुनने के छिए सदा स्वर्य हाजिर रहते थे । धर मे कोई मगल कार्य होता तो जैसी अतस्था बालकों भी हो जाती हैं, वैसी ही श्रीरामकृष्ण की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हें मक्ति-रसपूर्ण गायन सनने से वारम्बार भागोवश आ जाता था। जिस गाँवर

साधना करने के लिए श्रीरामकुष्ण से आग्रह किया होगा। द्वितीय कारण यह या कि वेष्णम कुछ मे जन्म लेने के कारण, वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा होना श्रीरामकुष्ण के लिए विलक्षल स्वामानिक ही था। कामारपुकुर के पास वैष्णम मत का वहुत प्रचार होने के कारण उस मत के प्रति उन्हें वचपन से ही श्रद्धा थी। इन्हीं कारणों से तन्त्रोक्त साथनाएँ समाप्त होने पर उनका प्यान वैष्णम-सन्त्रोक्त साथ-नाओं की और आकर्षित हुआ होगा।

साधनावाल के दूसरे चार वर्षों में (१८५९-६२) उन्होंने वैष्णय-नन्त्रोक्त शान्त, दास्य और सख्य भावों का अवलम्बन करके साधनाएँ की थी और उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। इसिल्ए अब उन्होंने शेप दो मुख्य भावों की अर्थात् वास्तत्य और मधुर मावों की साधना प्रारम्भ की (१८६२-६६)। श्री महावीर के दास्य भाव का आश्रय लेकर उन्होंने श्रीरामचन्द्र का दर्शन पाया था और श्रीजगदम्बा की सखी अषवा दासी भाव के अवलम्बन में भी उन्होंने अपना कुछ काल विताया था।

दक्षिणेदनर पुरी जाने के रास्ते पर होने के कारण वहाँ अनेक साधु-संन्यासी, फक्षीर, बरागी छोग आकर ठहरते थे और रानी रासमाण के मन्दिर का २-३ दिन आतिथ्य स्त्रीकार किए बिना आगे नहीं बट्टेत थे। श्रीरामकृष्ण कभी कभी हमसे कहते थे— "केशब सेन यहाँ आने छगे तभी से यहाँ तुम्हारे जैसे 'यंग बेगाल' मण्डली का आना शुरू हुआ। उसके पहिले यहाँ कितने ही सामुसन्त," त्यागी

<sup>\*</sup> इसका बुनान्त अगर्ल प्रकृष में मिलेगा।

वैरागी, सत्यासी, वाबाजी आया-जाया करते थे जिसमा तुम्हें पता नहीं है। रेलगाडी शुरू होने से वे लोग अब इधर नहीं आते जाते। रेलगाटी शुरू होने के पहिले वे लोग गां के फिनारे फिनारे पैदल रास्ते से गगा-सागर में स्नान करने और श्री जमझायजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। रास्ते में यहाँ पर उनका निशाम अरस्य ही होता था। युठ साधु लोग तो यहाँ कुठ दिनों तक रह भी जाते थ। साधु लोग दिशा-जगल और अल पानी के सुभीते के दिशा जिसी जगह दिशाम नहीं करते। दिशा जंगल अर्थात शौच के लिए निर्जन स्थान, और अल पानी अर्थात भिक्षा पर ही उनका निर्माह चलने के कारण जहाँ भिक्षा मिल समे बही विशाम करते हैं। यहाँ रासमिण के बागीचे में मिक्षा की अच्छी सुनिधा भी और गगा माई की लग से पानी क्या, साक्षात अमून-गारि ही था। इसके सिगाय दिशा-जगल के लिए भी यहाँ उनम स्थान था। इस कारण साधु लोग यहाँ कुठ समय अरस्य ठहर जाते थे। "

"एक बार मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ जितने साधु-सन्त आते है उन्हें भिक्षा के सिवाय अन्य जिन बस्तुओ की आउरयक्ता हो उन सबका भी यहाँ प्रबन्ध कर दिया जाय, जिसमे वे बिळकुल निरिचन्त होकर साधन-भवन में मग्न रहा करें, और उन्हें देखकर हम भी आनिदत होगे। मन में यह बात आते ही मैंने मधुर को बताई। यह बोला, 'बस इतना ही बाबा ' उसमें रखा क्या हे ' टेखिए में अभी सब प्रबन्ध किए देता हूँ। जिसे जो देने की इच्छा हो वह देते जाइए।' काली मन्दिर के मण्टार से सभी को सीधा और लक्कड़ी मिलने बी व्यवस्था पहिले से थी ही। इसके लनिरिक्त साधु लोगो को जिसे जो चाहिए लोटा, कमण्डल, आसन, कम्बल, नदात तथा धूमवान करिंग के लिए भंग, गाँजा, तान्त्रिक साधुओं के लिए मद्य आदि सभी पटार्थ देने का प्रबन्ध मथुरबाबू ने कर दिया। उस समय वहाँ तान्त्रिक साधु बहुत आते थे। उनके श्रीचक के अनुष्टान के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था मैं पहिले से ही कर रखता था। जब वे उन सब पूजादव्यों से श्रीजगदम्बा की पूजा करते थे, तब मुत्रे बड़ा सन्तोप होता था। श्रीचक के अनुष्टान के समय कमी कमी चे मुझे भी चुळाकर छे जाते थे और मद्य प्रहण करने के छिए आग्रह करते थे। पर जब वे जान छेते थे कि मैं कभी भी मद्य प्रारान नहीं कर सकता, उसके केवल नाम लेने से ही मुझे नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे। लेकिन उनके पास बैठने से मध प्रहण करना आवस्यक होता था, इसलिए मैं अपने मस्तक पर उसका टीका छगा छेता था, उसे सुँघ छेता था, या अधिक से अधिक एक आध बूँद उँगली से लेकर अपने मुख में डाल लेता था ! उनमें से कुछ साधु मधपान करके ईश्वर-चिन्तन में तन्मय हो जाते थे, परन्तु बहुत से बेहिसाव प्याछे पर प्याले चटाकर मतवाले बन जाते थे। एक दिन तो मैने इसका अतिरेक होते देख नशे के सब पदार्थ देना ही बन्द कर दिया।"

"बहुधा एक समय में एक ही प्रकार के साधुओं का आगमन हुआ करता था। एक समय कुछ संन्यासी ऐसे आए जो परमहंस साधु थे। ये केवल पेट भरनेवाल या गाखण्टी बैरागी नहीं थे। बिल्क ये लोग सब्चे संन्यासी परमहंस थे। (अपने कमरे की ओर उँगली दिखा-कर) उस कमरे में उनका लगातार आना-जाना जारी रहता था। प्रत्येक समय 'अस्ति ', 'भाति', 'प्रिय' की व्याएया तथा बेदान्त की ही मा. १ रा. ली. २२

चर्चा चला ऋती थी। रात हिन नेदान्त, नेदान्त और बेदान्त—इसके सिताय अन्य कुळ नहीं ! उस समय मुझे रक्त-आमाश का रोग हो। गया था। हाय का छोटा अछन रखने का भी अपनाश नहीं मिछता था। वमरे के एक कोने में इदय ने मेरे छिए एक वमेला रख दिया था। इबर यह भोग भोगना और उधर उनके विचार सुनना, टोनों काम चलते रहते थे। जब कोई प्रदन उनके वादियाद से सिद्ध होने लायक नहीं रहता था, तब (अपनी ओर उँगठी दिखानर) मेरे भीतर से एक आध सरळ बात माता कहळा देती थी। उसे सुनक्तर उनके प्रश्न का समाधान हो जाता था और उनका विवाद मिट जाता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर आने बाले इन सन्यासी परमहस साधुओं की सट्या कम होने लगी। उनका आना कम होने पर रामायत पन्य के साबु आने छंगे । ये सापु उत्तम त्यागी, भक्त और वैरागी बाबाजी थे । दिन पर दिन उनके जत्ये के जत्ये आने छगे। अहाहा! उनकी भक्ति, विस्तास और निष्टा फितनी उच्च श्रेणी की थी! उनमें से एक के पास से तो रामछाला मेरे पास आ गए!"

जिन रामायत पत्थी साधु के पास से रामछाठा श्रीरामहत्या को मिल्रे उनका नाम जटाधारी था। श्रीरामचन्द्र पर उनका जो अद्भुत अनुराग और प्रेम था उसकी चर्चा श्रीरामकृष्ण बारम्बार करते थे। श्री रामचन्द्र की वालमूर्ति उन्हें अत्यन्त प्रिय थी। उस मूर्ति की बहुत दिनों तक भक्तियुक्त अन्त करण से युवा करने के कारण उनका मन निरन्तर श्रीरामचन्द्र के चरणों में तन्मय रहा करता था। श्रीरामचन्द्र जी की ज्योतिमंत्री बालमूर्ति उनके सम्मुख सचम्च प्रकट होकर उनकी यूजा ब्रहण करती हुई, उन्हें दक्षिणदेश जाने के पूर्व से टी दर्शन दिया करती थी। प्रारम्भ में ऐसा दर्शन उन्हें सदा प्राप्त नहीं होता था; परन्तु उनकी भिनत-विस्वास ज्यों ज्यों बदती गई, त्यों त्यों यह दर्शन भी उन्हें वारम्बार प्राप्त होने लगा। उन्हें यह दिखने लगा था कि श्री रामचन्द्रजी की बालमूर्ति सग सर्वकाल अपने साथ रहा। करती है! अत: उनका चित्त अन्य विषयों की और बिल्कुल नहीं जाता था। जटाधारी को जिस प्रतिमा की सेवा से यह दिच्य दर्शन प्राप्त हुआ था, वे उसी बाल रामचन्द्र की रामलाला नामक मूर्ति को साथ लेकर सदैव आनन्द में तल्लीन रहते हुए अनेक तीर्थ-पर्यटन करते करते दक्षिणरगर आ पहुँचे।

रामछाला की सेवा में सदा तत्मय रहने वाछे जटायारी ने श्री रामचन्द्रजी की बाछमूर्ति के अपने दर्शन की बात कभी किसी से प्रकट नहीं की थी। छोगों को तो केवल इतना ही दिखाई देता था कि वे सदा श्रीरामचन्द्र की एक वालमूर्ति की अत्यन्त अपूर्व निष्टा-पूर्वक सेवाक्तरने में निमन्न रहते हैं। परसु भावराज्य के अदितीय अधीरवर श्रीरामकृष्ण ने जटायारी के साथ प्रयम मेंट मात्र से उनके गृढ़ रहस्य को जान छिया। इसी कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उपयन्न हो गई और उन्होंने उनके छिए आवश्यक यस्तुओं का उचित प्रवन्ध भी कर दिया। वे हर रोज जटायारी के पास बहुत समय तक वैटकर जनकी यूजा-विधि को च्यानपूर्वक देखा करते थे। इस तरह जटायारी वावाजों के प्रति श्रीरामकृष्ण की श्रद्धा दिनों-दिन अधिका-

हम कह आए हैं कि इस समय श्रीरामकृष्ण श्रीजगदम्बा की सखी या टासी के भाव में ही छीन रहते थे। श्रीजगदम्बा के छिए पुष्पों की हुन्दर हुन्दर मालाएँ गूँमना, उनको पखे से हना करना, मयुरवाबू से नए नए आभूरण बनामर उनको पहिनाना और स्वय स्त्री नेप धारण करके उन्हें गाना हुनाने आदि में वे सदा मूले रहते हैं। ऐसे समय में जटाधारी का आगमन दक्षिणश्चर में हुआ था। उनके (श्रीरामकृष्ण के) मन में श्रीरामकृद्ध की का दर्शन हुआ था वह उनकी वालमूर्ति का ही था, इसल्ये यदि पूर्गेक्त प्रकृति मान की प्रवलता से इस दिव्य बालक के प्रति उनके मन में वास्स्व्यमान ही उत्पन्न हो गया ते यह स्वामग्रिक ही है। जिस प्रकार मात के हरम में अपने बालक के प्रति एक अर्थु प्रमान का अर्थुम होता है, ठीक उसी प्रकार का भाग उस बालमृति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हरम में उपन का भाग उस बालमृति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हरम में उपन का भाग उस वालमृति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हरम में उपन का भाग उस वालमृति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हरम में उपन का भाग अब तो उन्हें सहैत रामलाला की सगत में रहते हुए समय आदि का भी च्यान नहीं रहता था।

श्रीरामञ्चण के मन वी रचना बडी निचित्र थी। उन्हें तोई काम अधूरा करना निल्कुल पसन्द नहीं था। जैसा उनका यह स्वभाग सभी सासारिक व्यवहारों में दिखाई देता था। त्रैसा ही वह आप्यामिक निपसों में भी था। यदि उन्हें एक बार कोई भार स्वाभानिक प्रेरण में मन में उपन्त हुआ जान पड़ता तो ने उसमें इतने तल्डीन हो जाते थे कि उस उसमी चरम मीणा तक एहुँचाकर ही वे शानत होते। शायद बोई इस पर से यह बहे कि 'ऐसा होना क्या अच्छा हैं ' मन में एक बार निचार उत्पन्न होते ही, क्या उसी के अनुमार पुतरी के ममान नाचने से मनुष्य का कन्याण होना कभी सम्भा हैं ' मनुष्य का कन्याण होना कभी सम्भा हैं ' मनुष्य का मन में भेंट और होरे दोनों तरह के निचार आया ही करते हैं, तन क्या उसे

दोनों प्रकार के त्रिचारों के अनुसार बरतना ही चाहिए १ एक श्रीरामकृष्ण के मन मे कुनिचार आना म 7े ही सम्भव न हो, पर सभी मनुष्य तो श्रीराम-कृष्ण नहीं हैं। तब उनका क्या होगा १ क्या उन्हें अपने मन को सयम द्वारा बश में रखकर अपने बुरे निचारों को रोकना नहीं चाहिए १ "

इस बात का बाह्यरूप युक्तिसगत भरें ही दिखे, पर हमें भी उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। काम काचनासक्त, भोग छोलुप मनुष्यो को अपना आत्म निश्नास बहुत अधिक न रखकर उन्हें सयम आदि की ओर निजेप न्यान देना चाहिए। परन्तु । शास्त्रों मा कहना है कि कुछ साधको को तो सयम का अभ्यास विलकुल इनासोन्ड्रास के समान सहज ही हो जाता है, इससे उनका मन निषय लिप्सा से पूर्णत मुनत हो कर सदा केनल अच्छे ही मानो और निचारों में लग जाता है। श्रीरामकृष्ण बहते ये—" जिस मनुष्य ने अपना सत्र भार श्री जगदम्त्रा पर ठोड दिया है, उसकी ओर कोई भी कुभाव अपनी छाया तक नहीं डाळ सकता। माता उसके पैर कुमार्ग में कभी पडने नहीं देती!" ऐसी अतस्या को प्राप्त हुए मनुष्य ना अपने प्रत्येक मनोभान पर निश्नास रखेन से कभी भी अनिष्ट नहीं हो समता, क्योंकि जिस देहा-भिमानिरशिष्ट क्षुद्र अहकार की प्रेरणा से हम स्त्रार्थपरायण बनते तथा संसार के सर्व भोग, सुख, अविकार आदि प्राप्त करने की टाउसा करते हैं, उसी अहकार को ईश्तरेच्छा में सदा के छिए मित्रा देने के बाद मन में फिर स्थार्थसुख का निचार उठना ही असम्भन हो जाता है।उसनी यह दट भारता हो जाती है कि मैं केनल यन्त्र हूँ और रह यन्त्र ईश्नर की इच्छा के अनुसार चळता रहता है। अपने मन में उत्पन्न हुए प्रिचार ईस्पर की इच्छा से ही होते हैं और यही हु भारणा होने पर मनुष्य के

मन में अनिष्ट और अपरित्र भार का उद्य भी नहीं होता और यदि वह ऐसे मन में उदित होनेवाछे भारों पर अपलम्बित रहकर ब्यवहार करने छम तो उसमा अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। अत श्रारामकृष्ण की पूर्वोक्त मनोरचना से सर्वसाधारण छोगों को न सही, पूर्ण पर स्वार्थ गन्य रहित सावर्यों के लिए तो उससे यहुत कुछ सीखना हैं । इस अपस्थापाले पुरुष के आहार विहार आदि सामान्य स्वार्थयुक्त वासनाओं को शास्त्रों ने भूने हुए बीज वी उपमा दी है। जैसे बीज को भूनने के बाद उसकी जीवनशक्ति का नाश हो जाता है, जिससे उस बीज से पेड उपन नहीं हो सकता, वैसे ही इस प्रकार के पुरपों की सारी सलार-वासना सयम और ज्ञानाग्नि से दग्व होकर उसमें से भोग-तृष्णारूपी अकुर कहापि नहीं फुट पाता। श्रीरामकृष्ण कहते थे-" पारस के स्पर्श से छोड़े की तलनार का सोना वन जाने पर उसमा वह आफ्रार मात्र कायम रहता है, पर हिंसा के काम में वह कभी नहीं। आ सकती।"

उपनिषद्भार कहते हैं िक ऐसी अवस्था प्राप्त करनेवाले साधम सत्यसकत्व होते हैं, उनके मन में उत्पन्न होनेनाले सन सिक्ट सदा सत्य ही रहते हैं। अनन्त भारमय श्रीरामकृष्ण के मन में समय समय पर उत्पन्न होनेनाले मानों की हमने जितनी बार परीक्षा की, उतनी बार हमें उनके वे सन मान सत्य ही प्रतीत हुए। हमने देखा है कि यदि किसी के दिए हुए भोज्य पदार्थ को श्रीरामकृष्ण महण नहीं कर सकते थे, तो जाँच करने पर यही पता लगता था कि सचसुच ही बह पटार्थ स्वर्णदीय से दूनित हो गया था। इसी प्रकार पि किसी ज्यक्तित से ईक्सर की चर्ची करते समय उनना मुँह बीच में ही वन्ट हो जाता था, तो जान पटता था कि वह व्यक्ति उस निषय का विख्कुल अनिषकारी था। अमुक्त व्यक्ति को इस जन्म में धर्मेष्टाम नहीं होगा, या कम होगा, इस वात के सम्बन्ध में उनकी धारणा हो जाने पर बह बात सत्य ही निकली हैं। जब किसी को देखते ही उनके मन में किसी निश्च मान का या किसी देवी देखता का स्मरण हो जाता था तब पता लगाने पर यही माल्म होता था कि वह मनुष्य उस भान का साधक है या उस देनता का मक्त है। अपनी अनतःस्पूर्ति में यदि किसी व्यक्ति से वे एकाएक कोई बात कह डालते थे तो वह बात उस व्यक्तिके लिए निशेष दीति से मार्गदर्शक हो जाती थी; उतने से ही उसके जीवन की दिया विल्कुल बदल जाती थी। श्रीरामकृष्ण के बारे में ऐसी कितनी ही अनेक बाते वताई जा सकती हैं।

उन्होंने अपने कुछ के इप्टेंच श्री रखनीर की यमानिधि पूजा-अर्चा स्वयं कर सफ़ने के उद्देश्य से बचपन में ही राम-मन्त्र के क्रिया था। परन्तु अब उनके इट्टप में श्रीरामचन्द्र जी की बालमूर्ति के प्रति वास्त्रस्य-भाग उपना हो जाने के फ़ारण उन्हें उस मन्त्र की अटाधारी से यथाशास्त्र केने की अस्पन्त उत्फट इन्छा हुई। यह बात जटाधारी से कहने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने इप्टेंब के मन्त्र की दीक्षा आनन्द्र से दे दी और श्रीरामकृष्ण उसी बालमूर्ति के चिन्तन में सदा तन्मय रहेने टंगे।

श्रीरामकृष्ण कहते ये \*—"जटाधारी बाबा रामळाळा की सेवा कितने ही दिनों से कर रहे ये। वे जहाँ जाते रामळाळा को वहीं अपने

रामलाला वे ये वृत्तान्त श्रीरामङ्क्या ने भित्र भित्र समय पर बनलाग्

हे। तथापि विषय की दृष्टि वे सभी वृतान्त यहाँ एक साथ दिये जाते हैं।

साथ छ जाते थे, और जो भिक्षा उन्हें मिन्नती थी उसका नैनेय प्रयम रामछाछा को अर्थण करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह प्रत्यक्ष टिखाई देता था कि रामछाछा मेरा दिया हुआ नैनेश हा रहे हैं, या कोई पदार्थ माँग रहे हैं, या कह रहे हैं कि मुझे धुमान छे चछो अथना किमी बात के शिए हट पनाहे बैठे हैं। जटाशारी रामछाछा वी सेना में ही सरा निमान रहक उसी में आनन्दित रहते तथा उसी में अपनी देह की स्मृति भी भूछ रहते थे। रामठाछा यह सर कार्य करते हुए, मुझे भी दिखते थे; इसीछिए, तो मैं भी उन्हों बानाजी के निकट रात दिन बैठरर रामछाछा की छीठा देखता रहता था।"

" जैसे जैसे दिन बीतने छो, वैसे वैसे रामछाछा वो प्रीति भी मुझ पर बदने छगी ! जन तक में बानाजी के पास बैठा रहता था तब तक रामछाछा भी बहाँ अच्छा रहता था; बढे उत्साह से खेलता था, आनद करता या और ज्योंही में बहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर आने छगता था त्योंही रामछाछा भी मेरे पीछे दौड़ने छग जाता था। मैं कितना ही कहता कि मेरे पीछे पीछे पत आओ पर सुनता कौन था १ पहछे तो मुझे यही मालूम हुआ यह सन मेरे ही मित्तप्का का अम है, अन्यथा यह तो छहरा बाबाजी के नित्य पूजा का देवता। और पिर बाबाजी वा उस पर अगाध प्रेम है, इतना होते हुए भी यह बाबाजी को छोड़कर में पास आता है—यह बैसी बात है! रामछाछा तो कभी मेरे आग आग कभी मेरे पीछे पीछे नाचता नाचता मेरे साथ आता हुआ मुझे दीखता था और ठीक उसी प्रकार दीखता था जैसे तुम सब छोग अभी इस समय मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी समय बह गोदी में बैठने का ही हठ पकड छेता था। बभी उसे गोदी में ही बैठाल छो तो सिर नीचे उतरने की जल्डी पड जाती थी। कुछ भी करो गोदी में टहरता ही नहीं था। उयोंही नीचे उतरा कि पहुँचा धूप में खेलने! चला काँटे-बाडी में पू र तोडने, तो कभी गगाजी में जाकर डुबकी ही लगा रहा है, इस तरह सारे खेळ हो रहे हैं। उससे फितना ही कहा जाय— वेटा, धूर में मत रहो, पैर में पफ्तेले आ जायंगे, पानी में मत खेलो सदी हो जायगी।' पर ये सत्र वार्ते सुनता कौन था १ वह तो ऐसा वन जाता या कि मानो मैं किसी दूसरे से कह रहा हूँ <sup>1</sup> अधिक से अधिक एक आध बार अपने प्रमन्त्रत् सुन्दर नेत्रों से मेरी ओर एकटक निहार-कर जोर से हँस पडता था !--पर उसका उपद्रव जारी ही रहता था। तब मुझे कोघ हो आता था और मै कहता था, 'अच्छा ठहर! अभी में तुज्ञको पकटकर ऐसी मार मारता हूँ कि अच्छी तरह याद रहेगी।' यह कहता हुआ में उसकी धूप में से -या कभी पानी मे से खींचकर घर ले आता था, और कुछ खेलने की चीज देकर घर ही में बैठालकर रखता था ! परन्त फिर भी क्या 2 उसके उपद्रव जारी ही रहते थे। तत्र मैं एक-दो चरत मार भी देता था ! इस तरह जब मार पड जाती थी, तब उसकी ऑर्खे डवडबा जाती थीं और अत्यन्त करूण मुदा से वह मेरे मुँह की ओर ताकने लगता था। उसका वह दयनीय चेहरा देख कर मेरे मन में वड़ा दुख होता था, तब मे उसे गोदी में छेकर पुचभारता, उसमा दिल बहलाता और उसे चुप कराता था। "

"एक दिन में स्नान करने जा रहा था, कि इसने भी मेरे साथ चलने का हठ पकड़ा। मैं भी उसे साथ छे चला। तब फिर नदी पर उसने क्या किया वे जो वह एक वार नदी मे क्दा कि फिर वाहर आता ही नहीं था। मेने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही न हुआ। उसका हुउकी लगाना जारी ही था। तर मुझे गुस्सा था गया, और में भी नदी में उतर पड़ा और उसको पानी के भीतर दबाकर बोला, 'अत डूब कैसे इबता हैं। में कब से मना कर रहा हूँ, तू मानता ही नहीं, कब से उधम मचा रहा है।' फिर क्या वहना था। सचमुच ही उसके प्राण निक्क ने की नौबत आ गई, और उह चट् पानी में एक्ट्रम खड़ा हो गया और पैर पटक पटककर रोने लगा। उसकी ऐसी अवस्था देखकर मेरी आँखों से आँम् बह चले और अपने मन में यह कहते हुए कि 'अरे ओ, मैं चाण्डाल यह क्या कर बैटा '' मैंने, उसे स्राति से लगा लिया और उसे नदी से टेकर घर आ गया।"

"एक दिन फिर उसके छिए मेरे मन में बटा हु ख हुआ और में वहुत रोया। उस दिन बह कुठ ऐमा ही हठ पकट बैटा था। मैंने उसे समझाने के छिए हुठ चिउडा—ियना साफ किया हुआ ही—खाने के छिए उसे दे दिया। मोडी देर बाद मैंने देखा तो उसकी कीमछ जीम भूसी से ठिळ गई थी। यह देखकर में तो व्याकुर हो गया। मैंने उस फिर अपने गोद में छे छिया और गळा फाड पाटरर गेने छगा। 'हाय! हाय! देखो तो जिनके मुँह में कही पीडा न हो जाय, इस टर से माता वौराल्या बड़ी सायवानी के साथ इनको दूध, मक्खन आदि सरस सरस सरस पदा खिछाती थीं, उन्हीं के मुँह में ऐसा कड़ा तुन्छ चिठडा टार्रें समय मुझ चाण्डाळ को जरा भी हिचकिचाइट नहीं हुई!'' औरामक्ष्यण इस प्रकार तता रहे थे कि उनका वह शोक पुन उमड पड़ा, और दे हमारे ही सामने गळा पाडकर चिटला चिटलार इस तरह सिंग में ने हीं जाया, पर तो भी हमारी आँखे डवडा गाई।

हम छोग मायावद्ध मनुष्य हैं, रामछाछा की यह अद्भुत बार्ता सुनकर हम आश्चर्यचिकित और हतबुद्धि हो गए । डरते टरते रामलाला की ओर डिपी नजर से देखने छमें कि हमें भी कहीं श्रीरामकृष्ण के जैसा कुछ दिख जाय ! पर कुछ भी नहीं दिखा ! और कुछ दिखें भी कैसे ? रामलाला पर श्रीरामकृष्ण का जो प्रेम या उसका शतांश भी हममे कहाँ है ? श्रीरामकृष्ण की भाव-तन्मयता ही हमारे पास कहाँ है जिससे हम इन चर्म-चक्षुओं द्वारा रामलाला की सजीव मूर्ति देख सकें। हमे तो उसमें मूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। पर मन में आता है कि क्या श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं वैसा सचमुच हुआ होगा ? ससार के सभी तिपयों में हमारी यही स्थिति रहा करती है; संशय-पिशाच सदा हमारी गर्दन पर सुवार रहता है, अविस्वास-सागर में हम सदा गोते लगाया करते हैं। देखिए न, ब्रह्मज्ञ ऋषियों का वाक्य है-" सर्वं खिलाटं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन—।" जगत् मे एक सव्चिदा-नन्द ब्रह्मवस्तु को छोडकर दूसरा कुछ नहीं है-जगत् में दिखने बाले " नाना " पदार्थों और " नाना " व्यक्तियों में से एक भी बास्तव में सत्य नहीं है। हम मन में कहने छगे-"शायद ऐसा ही हो !" और ससार की ओर बड़ी कड़ी दृष्टि से हम देखने लगे, पर "एकमेगाद्वितीयम्" ब्रह्मवस्तु का हमें नाम को भी पता नहीं छगा। हमे तो दिखा केवल मिट्टी-पत्थर, छोहा-छकडी, घर-द्वार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के रंग-विरंगे पटार्थ ! इन सब को देखकर हमें ऐसा लगने लगा कि कही ऋषियों के मस्तिष्क में तो निकार नहीं हो। गया या <sup>१</sup> अन्यया यह ऊटपटांग सिद्धान्त उन्होंने कैसे बता दिया <sup>2</sup> पर ऋषियों का पुन. बहुना है कि " माद्यो !वैसा नहीं है, पहिले तुम काया, वचन, मन से सयम और पत्रिजता का अभ्यास करो, अपने चित्त को स्थिर करो.

तभी तुम्हें हमारा कथन ठीक ठीक समझ में आयेगा और तुम्हें यह प्रत्यक्ष अनुभन्न भी होगा कि यह जगत् केन्छ तुम्हारी आन्तरिक कल्पना का वाह्य प्रकाश मात्र है। तुम्हारे भीतर अनेकता है, इसीटिए वाहर भी 'अने कता' ही दिखाई देती है।" हम कहते हैं, "ऋषियो ! इस पेट की चिन्ता और इन्टियों की ब्रब्गट के सामने हमें यह सब करने की फ़रसत कहाँ है !'' अपना हम यह कहते हैं कि ' ऋषियो ! आप उस ब्रह्मस्तु को देखने के टिए हमसे जो जो उपाय करने को कहते हैं, वे कुछ दो-चार दिन, वर्ष दो वर्ष में तो हो नहीं सकते, सारा जीवन भी शायद उसके लिए पर्याप्त न हो। आपकी वात मानकर हम इसके पीछे लग गये और मान लीजिए, हमें आपकी वह ब्रह्मक्तु दिखाई नहीं दी और आपका वह अनन्त आनन्दस्राम और शान्ति आदि की वातें किनक्सना ही निकर्ली, तव तो हमारा न यह पूरा हुआ, न वहीं और फिर कहीं हमारी त्रिशकुगत् करुणाजनक स्थिति न हो जाय! क्षणभगुर हो, या और कुछ हो, इस पृथ्वी के मुख से हम हाथ धी बेटेंगे और आपका वह अनन्त सुख भी हमारे हाथ नहीं छगेगा ! अतएन ऋषियो, वस कीजिए, आप ही अपने अनन्त सुख का स्वाद खुशी से छेते रहिए, आपका सुख आप ही को फले। हमें तो अएने इन्हीं रूपरसादि निषयों से जो कुछ थोडा-बहुत सुख मिल सकता है, वही वस है। व्यर्थ ही हजारो युक्तियों, तर्फ और निचारों की इझट में हमें डालकर नाहक मत भटकाइए। हमारे इस सुख को व्यर्थ ही मिटी में मत मिलाइए।"

अब इस ब्रह्मज्ञान की वात को छोडिये। पर क्या अन्य बातों में, सांसारिक बार्तों में ही हमारा मन सर्नेया सहायहीन रहता है ! आप्त वाक्यों पर पूर्ण विस्तास रखकर—चाहे जैसा प्रसंग आवे—उसी के अनुसार आचरण करने का वैधे कितने छोगों मे दिखाई देता है ? यदि हममें विस्तास और श्रद्धा का वछ नहीं है तथा हाथ में छिए हुए कार्य को अन्त तक पहुँचाने के छिए पूर्ण प्रयत्न करने की तत्यरता भी नहीं है, तो सांसारिक विषयों में भी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ! अस्त-—

गमलाला की इस प्रकार की अद्भुत कथा कहते कहते श्रीराम-कृष्ण बोले-- "आगे चलकर ऐसा होने लगा कि बाबाजी नैवेदा . तेयार करके फितनी देर से राह देख रहे हैं, पर रामछाठा का पता ही नहीं है। इससे उन्हे बहुत बुरा लगता है और वे उन्हें टूॅटते-टूँटते यहाँ आकर देखते हैं, तो रामलाला घर मे आनन्द से खेल रहे हैं। तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उलहना देते थे। वे कहते थे-'मैं कब से नैबंध तैयार करके तुझे खिळाने के छिए तेरी राह देख रहा हूँ, और त यहाँ आनन्द से खेळ रहा है ? तेरी यही कुटेब पड गई है, जो मन में आता है वही करता है। दया, ममता तो तुझमें कुछ है ही नहीं। माँ-बाप को छोडकर बन को चळा गया। बाप वेचारा तेरे नाम से ऑसू बहाता बहाता मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं लौटा और उसे त्ने दर्शन तक नहीं दिए!' इसी तरह वावाजी उन्हें बहुत ब्रिडकते थे और फिर उनका हाथ पकडकर उन्हें खीचते हुए ले जाते थे और भोजन कराते थे ! इसी तरह बहुत समय तक चला। बाबाजी यहाँ बहुत दिनों तक रम गये थे, क्योंकि रामलाला मझे छोडकर जाते ही नहीं ये और वाबाजी से भी रामठाला को यही छोडकर जाते नहीं बनता था।"

"आगे चटनर एक दिन वावाबी मेरे पास आये और अश्व-पूर्ण नेत्रों से मेरी ओर टेखनर बोळे — 'रामदाला ने मेरी इच्छातुसार दर्शन देकर आज मेरे चित्र की व्याकुटता झानन कर दी। अब मुक्रे कोई भी इच्छा नहीं है और न मुक्ते कोई दु ख ही है। उसकी इच्छा तुमको छोडकर मेरे साथ जाने की नहीं है। तुम्हारे पास वह आनन्द म रहता है और खटला है, यही देखकर में आनन्द मान्त्रा। अस में चाहना है कि वह जहाँ भी रहे, आनन्द से रहे! इसिट्य अब उसे तुम्हारे पास छोड़कर में कहीं और जाने में कोई हानि नहीं ममझता। यह तुम्हारे पास सुखी है, यही च्यान बरता हुआ में आनन्द से दिन विताकमा! ' जब से सावाजी ऐसा कहकर रामछाटा की मुक्ते सीपकर यहाँ से दूसरी और चळे गए हैं तब से सामछाटा यहीं हैं।"

रामायत पन्यी साधुओं से श्रीरामकृष्ण ने बहुत से पद सीखे ये। वे किसी किसी पद को बाद में कभी कभी गाया भी करते थे।

## २६-भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन <sup>और</sup> नारायण शास्त्री

षेउछे प्रकरण में बना ही चुके हैं कि जब श्रीरामकृष्ण अपनी साधना में मान रहते थे उस समय भिन्न भिन्न पत्थों के साधुसत्तों का इक्षिणेद्दर में आना प्रारम्भ हुआ था । इतना ही नहीं, वे जिस भावकी सावना में छगते थे, उसी भाव के साधकों का दक्षिणेदरर में ताता छग जाता था । जब उन्होंने श्री रामचन्द्र की उपासना करके उनका दर्शन आप्त कर जिया, तभी रामायत पत्य के साधु आने छगे । वैष्णव तत्त्रीक्त साधना में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि तुरत्त ही उस भाव के यथार्थ साधक उनके पास आने छगे । जब उन्हों नेदान्तीक्त अद्वैतद्वान की चरम सीमा निर्विकत्य समाधि प्राप्त हो गई, तभी ऐसा दिखता है कि वैदान्त सम्बदाय के साधक आने छगे ।

इस प्रकार मित्र मित्र सम्प्रदाय के साधकों के उसी उसी समय पर आने में एक निशेष गृट अर्थ दिखता है। श्रीरामकृष्ण करने ये— "फूठ के खिटने पर अमर उसके पास चारों ओर से स्त्रय दौडकर आते हैं।"

स्त्रप श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में भी यह निषम सत्य होते द्रिसाई पडता है। कोई अत्रतारी महापुरण किसी विभेग प्रकार के सत्य का अनु- भन प्राप्त करके मिद्र हो जाता है, तम उस अनुभन को छेने के छिए यवार्ष जिहासु साधक उसके पास आप ही आप आने लगाने हैं। यहबान प्रत्येक धर्म के इतिहास में दिखाई देती है। मर्तमान युग के अनन्त भागमय अनतार श्रीरामकृष्ण जब हर एक पन्य की प्रत्येक साधना का स्वय अनु-भन लेकर उनमे जैसे जिसे सिद्ध होते जाते थे, वैसे बैसे उन भागों के साधक उनके अनुभन का लाभ उठाने के लिए किमी अज्ञात शक्ति हारा उनकी और आकृषित हो जाते थे।

इन भिन्न भिन्न पत्थों की साथना करते समय औरामकृष्ण उनमें ऐसे तन्मय हो जाते ये कि उस समय उस साधना को छोड़ अन्य कोई भी बात उनके मन में नहीं आती थी। साआरणत छोग उनकी इस असम्बद्धता (प्रहण करेन और छोड़ने) का अर्थ न समझने के कारण तथा उन री उच्च आल्यामिक अरखा को समदाने योग्य झान के अभार के कारण उन्हें पागळ कहा करते थे। पर बाद में छोग इस विख्यण पागळ ही अर्थीकिक शनित के विकास को जैसे जैसे जानने छगे, उनके मत में भी बैसे चैसे परितर्जन होने छमा। तथापि कोई कोई उन्हें पागळ ही समझते थे।

ब्राह्मसमाज के एक आचार्य परम धूज्य शिवनाय शास्त्री ने हममें से किसी किसी के पास यह कहा था कि श्रीरामकृष्णकी भावसमाधि ययार्थ में कोई स्नामु क्किया जन्य रोग है और ऐसे रोगवाले मनुष्य को जिस तरह समय समय पर मूर्जी आया करती है, वैसा ही श्रीरामकृष्ण को भी होता है। यह बात श्रीरामकृष्ण के कान तक पहुँची। शिवनाय शास्त्री श्रीरामकृष्ण के पास बहुत दिनों से आ रहे थे। एक दिन जब वे भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३५३

दिम्निणेश्वर आए हुए थे, तब उनसे श्रीरामकृष्ण बोळ उठे, "क्यों जी शिवनाथ, भैंने सुना है कि आप इसे रोग मानते हैं; और कहते हैं कि इस रोग के ही कारण मुझे मूर्छ आ जावा करती हैं 'तो क्या नमकृतळ—ळकड़ी, मिट्टी—पत्यर, रुपया—पैसा, धन—सम्पित आदि जड़ वस्तुओं का ही रात-दिन चिन्तन करते करते आपना दिमाग ठीक रहता है ' और जिसकी शक्ति से यह सारा जगत् चैतन्यमान हो रहा है उसका चिन्तन नित्य करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग विगङ गया—मेरा माथा फिर गया है ' यह कहाँ की मुहिमानी है आपनी !" इतना सुनकर शिवनाधवाबू निरुक्तर हो गये।

"दिव्योनमाद " "ज्ञानोनमाद " आदि शब्दों का प्रयोग श्रीरामकृष्ण की वातचीत में नित्य हुआ करता था। वे सभी से कहा करते थे —
"मेरे जीवन में बारह वर्ष तक एक ईश्वरातुराग का प्रचण्ड दफान
उमड़ा हुआ था। आँधी से जिस प्रकार दशों दिशाओं में धृष्ठि भर जाती
है, और फिर पेड़ों तक को नहीं पहचान सकते, इतना ही नहीं
उन्हें उस समय देख भी नहीं सकते —-टीक वही अवस्था मेरी थी। भछासुरा, निन्दा-स्तुति, क्रुचि-अशुवि, ये सारे भेदमाय नष्ट हो जुके थे!
मन में रात-दिन एक यही धुन समाई थी कि 'ईश्वर-प्राप्ति कैसे
हो!' रातदिन केवळ उसी के छिए यहन जारी था। इससे छोग कहते
थे — 'यह पागळ हो गया है!!"

. इसी तरह दूसरे समय बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण ने स्वामी विवेकानन्द से कहा — 'बच्चा ! ऐसा समज कि किसी कोठरी में एक जोर बैठा हुआ है और उसी के पास की कोठरी में एक सन्दूक में सोन मा. १ रा. ठी. २३ की इंट रखी हुई है, इस बात को चोर जानता है। तम क्या वह चोर वहाँ सुखर्चर्मक बैठ सकेगा ' उस सोने की इंट पर हाय मारने के लिए वह चोर जिस तरह अमीर या व्यामुज्य हो जाएगा और मौजा पड़ने पर अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए आगा पीठा नहीं करेगा ठीक वही स्थिति ईश्तर-माप्ति के सम्बन्ध में मेरी उस समय हो गई थी।"

श्रीरामकृष्ण की विदाष्ट साधनाओं के वस्ते समय दिल्लेक्सर में जिस जिस एन्य के जो साधुसन्त और साधक आये थे, उनमें से किसी किसी की वाते वे हम छोगों को बताया करते थे। वे वहते थे — "एक बार एक साधु आया। उसका मुखमण्डल अत्यन्त तेजस्वी दीखता था। यह केतल एक ही स्थान में बैदता था और लगातार हॅसता रहता था! केतल प्रात काल एकबार और सामकाल एकबार घर से बाहर निकलता था, और पेड, आक्राश, गगा तथा मन्दिर की ओर अन्दी तरह निहार-कर देखता था और आनन्द में मन्न होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाजता था! की साम है सेते हेंसते इसर उधर लोटने लगाता था और कहता था, 'कहाहा! केसी माया है! केसा प्रपच्च रचा है!' यही उसकी उपासना थी! उसे आनन्द-लाम हो चुका था।"

"और एक दिन की बात है कि एक दूसरा साधु आया था। उसे था ज्ञानीन्माद। दीखने में वह एक पिशाच के समान था। नगा शरीर और सिर में धूळ, नख और केश बहुत वडे हुए, केकळ क्ये पर एक वस्त्र पड़ा हुआ था जैसे मृतक पर रहता है। वह काळी मन्दिर के सामने आकर खड़ा हो गया और इस प्रकार स्तरक करने छगा कि मानी मन्द्रिर कम्यायमान हो रहा हो और श्री जगन्माता प्रसन हो कर हंस रही हो । तत्परचान् भिवारियों को जहाँ अन बाँटा जाता है वहीं उन्हीं के साथ अन्न मिळेगा यह समझकर जा बैठा, परन्तु उसका वह रूप देख-कर पहरेदारों ने उसे नहाँ से मारकर भगा दिया। नहाँ से उटकर वह उस

भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन थोर नारायण शास्त्री ३५५

स्थान में पहुँचा, जहाँ ज़ूटी पत्तलें फें.की जाती हैं। वहाँ एक कुता पत्तल चाट रहा था, उसके शरीर पर हाथ रखकर बोला, 'बाह । बाह । यह क्या है मटा ? तुम्ही अजेले खाओ और हम छवन करें ? ' ऐसा कहकर उस कुठे के साथ वह उन पत्तलों में से जूटन बटोरफर खाने लगा !यह कुता भी वहीं आनन्द से पत्तलें चाट रहा था ! यह सप दश्य देखकर मुन्ने डर लगा और में दौडता हुआ जानर हृदय के गले से लिपटनर

बोला, 'हदू, क्यों रे! क्या अन्त में मेरी भी यही अवस्था होगी और मुझे भी ऐसे ही भटकना होगा 2 यह तो पागल नहीं है, इसे है ज्ञानो-न्माद !' यह सुनकत हृदय उसे देखने गया। उस समय पह वगीचे से बाहर जा रहा था। हरय उसके साथ वडी दूर तक जाकर उससे बोला,

'महाराज !ईइनर पाप्ति कैसे होगी र कोई उपाय बताइये । ' प्रथम तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर हृदय ने उसमा पीठा नहीं छोडा। **बह उसके पीठे ही चला जा रहा था। तब बह कुठ समय** में बोला, इस नाळी का पानी और गंगा का पानी दोनों एक समान पित्र हैं. ऐसा बोध जिस समय होगा, उसी समय ईश्रर प्राप्ति होगी।'

वह और भी कुठ कहे इस हेतु से हृदय ने उसका बहुत पीठा किया और फिर बोळा, 'महाराज ! मुझे अपना चेळा बना ळीजिये'—पर

कोई उत्तर नहीं मिछा। तो भी हुउय उसके साथ चळा ही जाता था। यह देखका उसने एक पत्यर उठाया और हृदय पर फेंकना चाहा। तब तो हृदय वहाँ से भागा और पीठे फिरकर देखता है तो साधु गायव ! इस तरह के साबु लोगों के न्यर्थ कष्ट से डरकर ऐसे पेप में रहते हैं। इस साधु की अत्यन्त उच्च परमहस अपस्था थी।

"एक दिन एक और साधु आया। वह रामायत पन्थी था। उसना नाम पर आयन्त विद्नास था । उसके पास सिर्फ एक लोटा और एक पोथी ठोडकर कोई दूसरा सामान नहीं था। उस पोथी पर उसभी पढ़ी भक्ति थी। वह नित्य प्रति उस पोथी की चन्दन पुष्प चटानर पूजा करता था और बीच बीच में उसे खीलकर देखता था। उसमें मेरा थोडा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने उसनी पोथी देखने के लिए मॉगी। नहीं नहीं करते उसने अन्त में मेरा अत्यन्त आग्रह देखरर वह पोथी मेरे हाय में दे दी। मैंने बडी उत्सुकता से खोलकर देखा तो उसमें क्या मिला <sup>2</sup> भीतर लाल स्याही से बडे बडे अक्षरों में बेनल 'ॐ राम' ये ही अक्षर आदि से अन्त तक लिखे हुए थे।वह सान बोळा--ध्यर्थ कूडा-वर्फट से भरे प्रन्यो को पड़कर क्या करना है १ एक भगवान् से ही तो वेद पुराणों की उत्पत्ति हुई है और वे भगतान और उनका नाम दोनों तो एक ही हैं। तो फिर चार वेद, उ शास्त्र, अठारह पुराण मे जो कुछ है वह सब उनके नाम में है ही। इसीलिए तो मैंने उनका सिर्फ नाम पक्रड रखा है। ' उस साधु का नाम पर इतना अटूट निश्नास था। '

्रि श्रीरामकृष्ण वे पास आने पांठ कितने हा साध र उनसे दीसा और सत्यास रेक्स बायस गए। उन्हीं में से पण्डित नारायण शास्त्री भी एक थे। श्रीरामकृष्ण वहते ये—" धूर्गकांठ वे बहाचारियों ने समान नारायण शास्त्री ने गुर गढ़ में रहकर भित्र भित्र शास्त्रों वर अध्ययन करने में प्रचीस पर्ष बिताए थे। उन्होंने क्षाशी आदि वर्ड स्थानों में भिश भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३५७

भिन्न गुरुओं के साप रहकर पड्ट्डीनों में प्रत्रीणता प्राप्त कर की थी; परन्तु बंगाल के नबद्वीपके प्रसिद्ध नैयायिकों को छोड़कर अन्यत्रन्याय-दर्शन का सांगोपांग अभ्यास होना असम्भव समझकर उन्होंने अपने दक्षिणेश्वर आने के पूर्व अल वर्ष तक नबद्वीप में रहकर न्यायदास्त्र का सांगोपांग अभ्यास करके उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। वे घर जाने के पहले एक बार कलकता शहर देखने की इच्छा से बहाँ। होते हुए दक्षिणेश्वर आये थे।

"बंगाल में आने के पूर्व ही उनके पाण्डित्य की ख्याति चारोओर फेल चुकी थी। एक बार जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी समा का पण्डित-पट स्वीकार करने के लिए बिनती की थी, परन्तु न्यायशास्त्र का अध्ययन शेष रहने के कारण उन्होंने महाराजा का कहना नहीं माना।"

नारायण शास्त्री अन्य साधारण पण्डितों के समान कोरे पुस्तकी पण्डित नहीं थे। शास्त्रज्ञान के साथ साथ उनके हृदय में वैराग्य का उदय भी हो गया था। वेदान्तशास्त्र में वे प्रत्नीण ये और व यह भी जानते थे कि यह शास्त्र केन्नल पट्टेन का नहीं बदन अनुभव करने का है। अतः पटन-पाटन हो जाने पर ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए साथना करने की व्यानुलता उनके मन में थी और घर लौटकर साथना में संलग्न होने का उनका सकल्य भी था। इस मनःस्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। वहाँ उनकी औरामकृष्ण से भेंट होने पर उनके प्रति नारायण शास्त्री के मन में चड़ा प्रेम उत्यन्त हो गया।

नारायण शास्त्री यशस्त्री पण्डित थे, अतः दक्षिणेश्वर में उनके लिए अच्छा प्रवन्य कर दिया गया। दक्षिणेश्वर का रस्य स्थान, पिर वहाँ खाने-पीने की पूरी सुप्रिधा और इसके सिताय श्रीरामकृष्ण का दिव्य ससग, इन सब बातो को देखकर शास्त्रीजी ने उहा कुछ दिन विताने के बाद घर छौटने का दिचार किया। श्रीरामकृष्ण के सग में इतना आनन्द आता था कि उन्हें छोटकर जाने वी इच्छा ही नहीं होती थी। सरलहद्वय श्रीरामकृष्ण को भी नारायण शास्त्री के सहगास में आनन्द मालूम होता था। इस तरह ईश्वरीय कथा-प्रसग में ही उन दोनों को दिन आनन्द से व्यतीत होने स्वी।

वेदान्तोक्त सप्तमृमिना तथा समाधि आदि वी वार्ते शास्त्रीजी पढे हुए थे, गरन्तु श्रीरामकृष्ण के सहवास से ये सब वाते उन्हें प्रत्यक्ष देखने को मिल गई। उन्हें यह गिदित हो गया कि हम समाधि आदि शब्द केनल मुँह से वहा करते हैं, पर ये महापुरुप तो उस अनस्या त्या सदा सर्पकाल प्रत्यक्ष अनुभन कर रहे हैं। उन्होंने निचार किया— "ऐसे अनसर को हाथ से जाने देना टीक नहीं है। शास्त्रों के गृढ अर्थ को समझानेनाला इनके सिनाय कोई दूसरा अनिक योग्य पुरुप कहाँ मिलगा व अत चाह जैसे हो, इनसे ब्रह्मसाक्षात्वार कर लेने का प्रयत्न करना ही चाहिए।" ऐसा सोचनार उन्होंने घर छौटने का

हिन पर हिन बीतने छंगे और श्रीरामकृष्ण की दिव्य समिति में नारायण द्वास्त्री के अन्त ऋण में वैद्याय और व्याकुरता बट्ने छमी । अपने प्रिट्य का ब्रदर्शन करके सभी को चिनत कर देने का जोश भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३५९

और महामहोपाध्याय वनकर ससार में सबमे श्रेष्ट नाम, यश और प्रतिष्टा प्राप्त करने की चाह ये सन वातें अन उन्हें तुच्छ माल्म पड़ने छगीं। ने अपना सन समय श्रीरामनृष्ण के सत्सग में विताते थे, उनके श्रीमुम्ब में निकलने वाल शब्दों को एकाशिचत ही सुनते थे और मन में बहते थे—"अहाहा। इस मनुष्य जन्म में जो कुछ जानने योग्य और समझने योग्य हे उस सन वो समझकर और जानकर, यह महापुरुष दिस्स प्रकार निश्चित्त होनर वैठा है। मृत्यु भी इसको नहीं हरा सन्तरी। उपनिपद् बहते हैं कि इस प्रकार के पुरुष सिद्ध-सन्तरण होते हैं, उननी हपा होने पर मनुष्य भी ससार नासना नष्ट होनर बहतान प्राप्त हो जाता है, तब फिर इन्हीं की शरण में क्यों न जायें व्य

उस समय शास्त्रीजी के हृदय में जो तीव नैराग्य उत्पन्न हो गया था वह नीचे लिखी वात से मालूम हो सकता है। एकवार प्रसिद्ध किन महफेल मनुमृदन दत्त किसी नाम संदक्षिणहरूर आए थे, वे अपने काम नो समाप्त करके श्रीरामहण्य से मेंट करने गये। शास्त्रीजी उस समय वहीं थे। शास्त्रीजी ने माहफेल से ईसाई-नमें स्वीवार करने का कारण शुत्रा। माहफेल बोले, "मेंने पेट के लिए ऐसा किया।" इस उत्तर को सुनकर शास्त्रीजी कोच में आंकर बोल उठे, "बया है इस क्षणमगुर मसार पेट वी खन्दक को मरने के लिए आपने स्वर्ध स्वाप्त्राप्त पिन्या है ऐसे मनुष्य को एक दिन मरना तो है ही, यदि अपने धर्म मे ही रहते हुए आप मर जाते तो क्या ससार स्वाहोगया होता? भाइफेल के प्रसर्द देगाल पर शास्त्रीजी ने श्रीरामकृष्ण के कमरे के दूरजले के प्रसर्द देगाल पर बोपले में किब दिया, "पेट के लिए स्वर्म से लागने नाले घो विकार हैं!"

शास्त्रीजी के मन में नैराग्य दिनो-दिन बटने छगा और वे श्रीरामकृष्ण वी कृषा प्राप्त करने बी चिन्ता में प्रत्येक क्षण विताने छगे। दैवयोग से एक दिन श्रीरामकृष्ण से उनकी मेंट एकान्त में हो गई। इट
"मुझे सन्यास दीक्षा दीजिये" वहकर वे उनके पास घरना देकर वेठ
गए। श्रीरामकृष्ण स्वमानत इस वान के लिए एकदम सहमत तो नहां
इए, परन्तु शास्त्रीजी का तीत्र वैराग्य देखकर उन्होंने उनको सन्यास
दीक्षा दे दी।शास्त्रीजी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देख अपने को धन्य
माना और विराध्यम में जाकर तपश्चर्या करने का सकत्य कर लिया।
तपश्चात् उन्होंने श्रीरामकृष्ण से शीन्न निदा लेकर विराध्यम की ओर
प्रस्थान किया। अत्यन्त कठोर तपश्चर्या करने के कारण उनका शरीर
क्षीण होकर वहीं उनका देहान्त हो गया।

िक्ती स्थान में यथार्ष साधु, साधक, भगनद्भस्त या कोई शास्त्रज्ञ पण्डित के रहने का समाचार पाते ही श्रीरामकृष्ण को उनसे भेट करने की इच्छा होती थी। उनके पास किसी भी तरह जाकर उनसे ईररीय चर्चा निए बिना वे नहीं रहते थे। वहाँ जाने पर वे अपना योग्य सम्मान अथना लोगों के कुछ कहने आदि का भी कुछ भी निचार नहीं करते थे। पण्डित पश्चलोचन, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि के पास तो वे ऐसे ही स्वय चल्डे गए थे।

पण्डित पश्चलोचन न्यायशास्त्र में अत्यन्त निपुण थे। न्यायशास्त्र का अञ्चयन पूर्ण होने पर उन्होंने काशी में वेदान्तशास्त्र का उत्तम अञ्चयन किया और उत्तमें भी प्रगीणता प्राप्त की। उनकी विद्वता की ख्याति सुनकर बर्देशान के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ सुख्य सभा-पण्डित नियुक्त किया था। भिन भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३६९

पण्डित पद्मलीचन अत्यन्त उदार अन्त.करण के थे। वे अपने ही मत को ठीफ जानकर दूसरों के मत का तिरस्कार नहीं कर देते में। पक्षपात उन्हें बिटफुट नापसन्द था। श्रीरामकृष्ण कहते थे-"एऊबार बर्दनान की राजसभा में पण्टितों के बीच यह निनाद उप-स्यित हुआ कि ' शिव श्रेष्ठ है या विष्णु ।' शास्त्रों से प्रमाण बनाकर और जब्दो की खींचतान करके प्रत्येक व्यक्ति वाल की खाल निकालकर अपने अपने पक्ष का समर्थन कर रहा या। परन्तु इस तरह बहुत समय तक बडे ज़ोर-शोर का बाटनियाद चलने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सजा। सभा में पद्मछोचन नहीं थे। आते ही वे प्रश्न को सुनजर बोळे—'मैंने न तो कभी शिपको देखा है, न विष्णु को ही। तब ये श्रेष्ट हैं या वे, यह में कैस बताऊँ <sup>2</sup> तथापि शास्त्रों के आधार से यदि निश्चप करना है तो यही कहना होगा कि शैव शास्त्रों में शिव को और वैष्णव शास्त्रों में विष्णु को श्रेष्ट वताया गया है। जिसका जो इष्ट हो, वही उसके टिए अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ट है। 'ऐसा कहकर पण्डित जी ने जिप और पिणा की श्रेष्टता बताने वाले कुछ रलोक कहै। फिर उन्होंने जिब और पिष्णु दोनो की समान श्रेष्ठता पर अपना मत प्रकट किया । पण्डितजी के सरल और स्पष्ट भाषण से निराद मिट गया और सभी छोग उनकी प्रतिमा की प्रशसा करने छगे।"

पप्रलोचन कोरे पण्डित ही नहीं थे बरन् अत्यन्त सदाचारी, निष्टागन और उदारचित्तगाले थे; सायही वे तपस्वी, वैराग्यवान और मगबद्गक्त भी थे। श्रीरामकृष्ण ने उनके गुणों की कीर्ति सुनकर उनसे भेंट करने के लिए जाने का निश्चय किया। मशुरवाव् ने श्रीरामकृष्ण की इच्छा देखकर उन्हें बर्दवान भेजने की तैयारी की। पर इतने ही 'मे उन्हें पता लगा ित पण्डितजी का स्तास्थ्य कुछ खराब होने के कारण हम बदलने के लिए और औपवोपचार के लिए, वे कलकते ही में आरियादह के घाट के समीपमाले एक बगीचे में आ गए हैं और वहाँ उनका स्मास्थ्य सुबर रहा है। उन्होंने इस समाचार का ठीक पता लगाने के लिए हदय को मेजा। हदय ने आकर बनाया कि बात सस्य है और श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध की बातें सुनकर पण्डितजी के मन में भी उनसे भेंट करने की बढ़ी प्रमल इन्छा है। श्रीरामकृष्ण ने यह सुनवर उनके पास स्वय जाने का इरादा करके दिन भी निहिचत कर लिया।

उस दिन हृदय को साथ छेकर श्रीरामङ्ग्ण पण्टितजी से भेंट करने चछ दिये और परस्पर भेंट होने पर दोनों को बहा सन्तोय हुआ। पण्डितजी के गुणों को कीर्ति की यथिता वहाँ श्रीरामङ्ग्ण को दिखाई पडी और श्रीरामङ्ग्ण की उच्च आध्यात्मिकता तथा उनकी समाधि अवस्था देखकर पण्टितजी को भी उनके महापुरुपत्य का निर्ह्मय हो गया। श्रीरामृत्र्ण्य के मुख से जगदम्मा के एकन्दो गीत सुनकर पण्टितजी के नेत्र भर आये। श्रीरामृत्र्ण्य की भावतम्मयता तथा वारम्वार उनके बाह्य ज्ञान का छोप होना देखकर और उनके मुँह से उस अवस्था में प्राप्त हुए उनके अनुमयों को ज्ञानकर पण्डितजी चिक्रत हो गये।

तत्पस्चात् श्रीरामष्ट्रणः और पण्डितजी की मेंट कई बार होती रही, जिससे पण्डितजी को श्रीरामष्ट्रणः की अटौकिस्ता का अधिका-भिक्र परिचय और निश्चय उत्तरोत्तर होने छगा। अन्त में वे श्रीराम-ष्ट्रणः की भक्ति साक्षात् ईश्वर-भाव से करने छगे।

## भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३६३

श्रीरामकृष्ण में पण्डितजी का इतना दृढ विश्वास हो जाने का एक बारण था। पण्डितजी वेदान्त ज्ञान और निचार के साथ थोडी बहुत तात्रिक साधनाएँ भी करते थे। उन्हें उनका थोडा बहुत फल भी मिल गया था। उनकी साधना से प्रसन्न होकार उनके इष्ट देव ने उन्हे एक वर दिया या जिससे ने बड़े बड़े पण्डितो की सभा में भी सदा निजयी ही हुआ करते थे। बात यह थी कि उनके पास हर समय पानी से भरा हुआ एक छोटा और छोटा सा रूमाछ रहता था। फिसी भी निषय पर शास्त्रार्थ करने के पूर्व ने उस छोटे को हाय में छेकर कुंछ समय तक इधर उधर धृमते थे और उसी पानी से मुंह धोकर कुल्छा किया करते थे, फिर हाय-पैर पोछकर अपने कार्य में छग जाते थे। जन वे इस प्रकार तैयार होकर निनाद करते, तत्र उन्हें पराजय करने के छिए कोई भी समर्थ नहीं होता था। यह बात पण्डितजी ने फिसी से कभी प्रकट नहीं की थी, और उनके इस प्रकार हाय, पैर, मुँह बोने में जो रहस्य था उसकी कल्पना भी किसी के मन में नहीं आई थी।

श्रीरामकृष्ण कहते थे—'' भाता की हपा से में इस बात को जान गया और एक दिन मैंने उनका वह लोटा और रूमाल उनके िना जाने द्विपाकर रख दिया। उस दिन भी कोई ऐसा ही प्रश्न सामने आ गया, जिसे हल करते के लिए पण्डित लोग चुटे थे। पण्डितजी अपने सदा के नियम के अनुसार वहां भी मुँह धोने के लिए अपना लोटा ट्वेंने लगे, प्रस्तु वह कहीं नहीं दिखा। इसिल्ए ने जिना मुँह धोये ही सभा मे गये पन्नु नहीं उस शास्त्रार्थ में उननी बुद्धि काम नहीं कर सभी। अन्त में वे नहीं से लौटकर अपना लोटा और रूमाउ पुन दूँढ़ने लगे। उन्हें जुन यह पता लगा कि उस लोटे को मेने जानबूदार दिपा

दिया है, तब उनके आरचर्य की सीमा नहीं रही । मुझे प्रत्यक्ष इष्ट-देन मान कर वे मेरी स्तुति करने छगे।" उस दिन से पण्डितजी श्रीरामकृष्ण को साक्षात् ईश्रराप्ततार जानकर उनकी उसी प्रकार से भक्ति करने लगे । श्रीरामकृष्ण वहते थे—"पण्डित पद्मलोचन इतने भारी निद्वान हो ऊर मेरी देवता के समान भित्त करते थे। वे कहते थे, भैं सभी पण्डितों की सभा करके सबकी बताता हूँ कि आप ईश्वरावतार हैं, िंसी की हिम्मत हो तो सामने आकर मेरी उक्ति का खण्डन करे।' मधुरवातू ने एक बार किसी वार्ष के लिए पण्डितों की सभा बुलाई थी। पद्मलोचन य अत्यन्त आचारमान और निर्लोभी पण्डित, उन्हें राृटकादान लेनामान्य नहीं था। अत वे कदाचित् सभामें न आर्वे यह सोचकर, मथुरबाबू ने उनसे आने का आग्रह करने के लिए मुझसे नहा । मेरे पूछेन पर उन्होंने कहा—' जब आप साय है तो मैं किसी भगी के घर भी भोजन वरने को तैयार हूं। तब टीमर के यहाँ वी सभा की बात ही क्या '2 "

अन्त में सभा हुई, परन्तु पम्रालेचन उस समा में उपस्थित न हो सभे । सभा बुलाने के पूर्व ही उनका स्वास्त्य अधिक खराव हो गया था, इसिलए पुन हम बदलने के लिए उन्होंने श्रीरामकृष्ण से अत्यन्त गहर हदम होकर दिदा ली। वहाँ से ने काशी गये और नहीं पोडे दिनों में उनका देहान्त हो गया।

तत्परचात् कुछ समय के बाद जब कछ कते के भवत छोग श्रीराम कृष्ण के चरण-क्षमछों के आश्रय में आने छगे, तब उनमें से कई भक्ति-त्रिशेष के कारण खुळेआम उन्हें ईरनरामतार वहने छगे। यह बात श्रीरामकृष्ण के कान में पहुँचते ही उन्होंने उन छोगों को ऐसा करने से भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पन्नालोचन और नारायण शास्त्री ३६.५ मना कर दिया। परन्तु यह जानकर कि भिन्न के आंध्रा में ये भनत गण भेरा कहना नहीं मानते, वे एक दिन कुद्ध होकर हम लोगों से बोले—"कोई वॉक्टरी करता है, कोई विएटर का मेनेजर है और ऐमे लोग यहाँ आकर मुझे अवतार कहते हैं। वे समझते हैं कि मुझे अवतार कहते हैं। वे समझते हैं कि मुझे अवतार कर कर ये मेरी बहुत कीर्ति बढ़ा रहे हैं और मुझे किसी बढ़े पद पर चटा रहे हैं। अवतार किसे कहते हैं इस बात का ज्ञान उन्हें भला क्या है र इन लोगों के आंचे के पूर्व नारायण शास्त्री तथा पद्मलोचन जैसे किने घुल्चर और दिगाज पण्डित—कोई तीन शास्त्रों का पण्डित, बोई छ का, तथा जिन्होंने अपना सारा जन्म ईश्वर चिन्तन में विताया या—यहाँ आकर मुझे अवतार कह गये। अब मुझे औरों से अपने को अवतार कहल्याना अस्यन्त तुन्छ मालूम पटता है, ये लोग मुझे अवतार कहत्यारा एटकर मेरी कौन सीकीर्ति बटाएगे र '

पण्डित पश्चलोचन के सिनाय और भी अनेक पण्डितों ने श्रीराम-रूप्ण से भेंट की ! श्रीरामकृष्ण को उन लोगों में जो जो गुण दीखते ये उनकी चर्चा ऋभी कभी वे अपने सम्भाषण में किया करते ये !

आर्यमतप्रतर्कक स्थामी द्यानन्द सरस्वती एक बार किसी कार्य से ब छकता आए हुए थे। उस समय उनके पाण्डित्य की एयाति चारों ओर फैछी हुई थी। उन्होंने उस समय आर्य समाज की स्वापना नहीं की थी। श्रीरामकृष्ण उनसे भेंट करने के छिए उनके ठढरने के स्थान पर गये थे। उनके निषय में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि " टयानन्द से भेंट करने गया। मुझे ऐसा दिखा कि उन्हें थोडी बहुत शक्ति प्राप्त हो च शे हैं। उनका ब्रह्मस्थ सदैव आरस्त दिखाँइ पडता था। वे वैष्यो अनस्या में थे। रात दिन चौनीसों घण्टे लगातार, शास्त्रों की ही चर्चा किया करते थे। अपने व्याकरण-ज्ञान के वल पर उन्होंने अनेक शास्त्र ग्रक्ष्यों के अर्थ में बहुत उलट फेर कर दिया है। 'मैं एसा करूँगा, में अपना मत स्थापित करूँगा। ऐसा कहने में उनका अहकार दियाई दिया।"

जयनारायण एण्डित के सम्बन्ध में वे कहते थे—" इतना वडा पण्डित होने पर भी उसमें अहकार छेडा मात्र नहीं है। अपनी मृख का समय उन्हें तिदित हो गया था। वे एकतार बोले कि 'मैं काडी जाऊँगा और वहीं मेरा अन्त होगा।' अन्त में बैसा ही हुआ।"

आरियादह निपासी कृष्णिकशोर महाचार्य भी श्रीरामचल्द में अपार भक्त की चर्चा वे सर्भदा किया करते थे। कृष्णिकशोर के वर में श्रीरामकृष्ण बहुधा आया-जाया करते थे और कृष्णिकशोर और उनभी परमभक्तिमाती पत्नी दोनो की श्रीरामकृष्ण पर अत्यन्त प्रमाह निष्ठा थी। रामनाम पर कृष्णिकशोर की चती अटल निष्ठा थी उसी तरह—पुरातन ऋषियों के वाक्स के कारण—'सरा ''सरा 'शस्य पर भी भी ही निष्ठा थी, क्योंकि कई पुराणों में वर्णन हे कि नारदर्जी ने वाली नीम ब्याध को होती मन्त्र के जप का उपदेश दिया था और इस मन्त्र के प्रमान से वाली क्या वालीकि ऋषि वन गये। कृष्णिकशोर को ससार में कई आधात सहने पड़े। उनभा एक कर्ता धती छडका मर गया। श्रीरामकृष्ण कहते थे—"पुत्रशोक का प्रमान वडा प्रमञ् होता है। इतना अधिक निश्मासी भक्त कृष्णिकशोर! परन्तु पुत्रशोक ने उसे भी कुछ दिनो तक प्रमान कर दिया था।"

इसके सिताय श्रीरामकृष्ण महर्षि देवेन्द्रनाय, पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि से भी भेंट करने गए थे। वे महर्षि के उदार अन्त:-

भिन्न भिन्न साधुसम्बद्धाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री ३६७

करण तथा भिनत और ईश्वरचन्द्र के निष्काम कर्मयोग तथा उनकी . अपार दया की प्रशंसा हम छोगों से हमेशा किया करते थे ।

## २७-मधुरभाव की मोमांसा

"कामगन्धक्षन्य हुए बिना, महाभारमयी श्रीमती राषा के भाव को समझना असम्भव हैं।"

" तुम इस लीला में ऑक्टम के प्रति राधा के अलीकिक प्रेम पर ही ध्यान दो—यही बस है। ईरवर के प्रति दतना ही प्रम्म मन में उत्पक्ष हो जाने से उसनी प्राप्ति हो जानी है। देखी भावा बन्दावन वी गोपियों तो; पति-पुन, हलशील, मान अप-मान कंजना संग्रोच, लोकमय, समाजभय इन सब को त्यापकर वे श्रीकृष्य के लिए किस प्रकार पागल हो गई थी? तुम यदि पर्रमद्य के धूलिए इसी तरह होवान हो जाओ, तो तुम्हें भी उस ( ईरनर, की प्राप्ति होगी।"

—श्रीरामकृष्ग

स्वय साथक बने बिना किसी साथक के जीवन वा इतिहास समझना कठिन है। क्योंकि साथना मृद्ध भाररा य की बात है। वहाँ रूप-स्साटिक निपयों की स्थूल मोहक मूर्ति हिंछ-गोचर नहीं होती। बाह्य बस्तु और व्यक्ति से होनेनोल सम्बन्ध वहाँ नहीं रहते। राग-द्वेपाटि से वूर्ण, प्रमुचि-ग्रेरणा से अस्पर होन्र मनुष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के भोग-सुख प्राप्त करने के लिए स्वटपट करता है -तथा जिन मानों को संसार में 'ग्रुसा,' कीरता'

' महत्त्राफाक्षा ' आदि मधुर नाम दिए जाते हैं उनका सहारा लेकर उस प्रकार की खटपट वहाँ नहीं करनी पड़ती है। वहाँ तो स्वय सावक का अन्त करण और उसके जन्मजन्मान्तर के संस्कारसमूह को छोड़कर अन्य कुठ भी नहीं रहता । वाह्य वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध में पड़कर उच्च मान और उच्च ध्येय की ओर आकृष्ट होना, उस उच्च भान और ध्येय की ओर मन को एकाम्र करने तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के छिए प्रतिकृष्ठ संस्कारों के निरुद्ध छगातार धोर सप्राम करना, ये ही वाते भारराज्य में हुआ करती हैं। वहाँ साधक बाह्य विषयों से निमुख होकर आत्मानन्द में रत होने के छिए 'छगातार प्रयत्न करता रहता है। इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक क्रमशः अन्तर्राज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रतिष्ट होकर सदम भागे का अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है और अन्त में अपने अस्तित्व के अत्यन्त गहन प्रदेश मे पहुँचकर अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, एकमेराद्वितीय वस्तु का साक्षात्जार करके उसी के साथ वह एक हो जाता है। आगे चलकर उसके अनन्त जन्मोपार्जित सस्कार-समूह समूल नष्ट होकर जब तक सकल्प-विकल्पात्मक धर्म स्यायीरूप से नष्ट नहीं हो जाता तब तक, उसे जिस मार्ग द्वारा अद्वय वस्तु का साक्षा-त्कार होता रहता है, उसी मार्ग से उसका मन निछोम-मान द्वारा समाधि अपस्या में से बाह्य ससार में उतरता रहता है। इस रीति से उनके मन का बाह्य जगत् से समाधि में और समाधि से बाह्य जगत् में आना जाना लगातार जारी रहता है। जगत् के आध्यात्मिक इति-हास में कुठ ऐसे भी अठौकिक साधक देखने में आपे हैं जिनके मनकी पूर्गेक्त समाधि अनस्या ही स्वामानिक अनस्या हुआ करती है। वे अपनी स्वामानिक समाधि अवस्या को बर्र्ड्याक अलग रखकर साधा-भा. १ रा छी २४

रण मनुष्यों के कल्याण के हेतु ही बाह्य जगत् में कुछ काठ तर निगस करते हैं। श्रीरामकृष्ण देन के साधना इतिहास को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ने भी इसी श्रेणी के थे। हमें उन्होंने स्नय बताया है कि "मैं छोटी मोटी एक आध्य बासना जान बूक्कर रखता हूँ, उसी की सहायता से अपने मन को तुम छोगों के छिए नीचे के स्तर पर रोक्कर खता हूँ। अन्यया उसनी स्त्राभातिक प्रमृति अखण्ड में मिठ जाने की ओर है।

समाधि अपस्या में जिस अखण्ड अद्दय वस्तु वा साक्षाकार होता है उसे प्राचीन ऋषिनयों में से बोई कोई "सर्व मानों का अमान" या "शून्य "और कोई कोई "सर्व मानों वी समिन्दन-मृष्ति" या "शून्य कह गये हैं। नामों वी मिन्नता होते हुए भी समों के कथन वा साराश एक ही है। सभो को यह नाम्य है कि बों मानों की अर्था दे के विश्व मानों की उर्यादि और अन्त वहीं होता है। मगनान युद्ध ने उसे "सर्त म वों वी निर्माणमृष्म, शून्य वस्तु" कहा है। मगनान शुक्स वार्यो ने उसी को "सर्त मानों वी सम्मिन्दन भूषि, शूर्ण वस्तु" वहा है।

"शृत्य' या "पूर्ण" नाम से पहिचान जाने नाली अहेत भार-भूमि को ही उपनिषद् और वेदान्त में भागतीत अनस्या कहा है। उसी अनस्या में साधन का मन निश्चल हो जाने पर वह सत्गुण क्रज या ईरिस्ट के मूजन, पालन, सहार आदि लीजाओं वी सीमा के पार हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है दि मनुष्य का मन आध्यासिक राज्य में अपिट होकर शान्त, दास्य आदि जिन पञ्च भागों के अन्तन्यन द्वारा, ईरिस्ट के साथ अपना सम्बन्ध जोहता है, उन पञ्च भागों से अहेत भागण्य मिल वस्तु है। जग मनुष्य का मन इहलोज और परलोज में प्राप्त होने चांछे सभी सुख मोगों के सम्बन्ध में उदासीन होकर अव्यन्त पवित्र हो जाता है तभी उसे इस अहय भाव का अनुभव प्राप्त होता है और वह उसी की सहायता से निर्गुण ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है।

अद्वेत मांव और उससे प्राप्त निर्गुण ब्रह्म दोनों को छोड़ देने पर आप्यामिक जगत् में शान्त, दास्य, सस्य, वारसत्य और मधुर ये भित्र भित्र पाँच भाव ही दिखाई देते हैं । इनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है। अर्थात इन पाँचों में से किसी एक भाव को छेकर साधक सर्वशक्तिमान, सर्विनियत्वा,नित्य-अद्ध-सुद्ध-मुक्त-स्वभाव-वानु ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है। और सर्विन्तर्यामी, सर्वभावाचार ईश्वर में साधक के मन की अखण्ड तथा अनन्य निष्ठा को देखकर, उसके भाव के अनुसार ही रूप का दरोन देकर उसे छतार्थ कर देते हैं। इस तरह भित्र भित्र अनुसार ही रूप का दरोन देकर उसे छतार्थ कर देते हैं। इस तरह भित्र भित्र अन्तर्या ही वहीं वरत् कई बार साधकों के कत्याण के छिए स्थूल मनुष्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों में पाये जाते हैं।

इस संसार मे ननुष्य जन्म छेकर जिन भिन्न भिन्न भागों से अन्य सभी के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, उस स्यूष्ट भाव-समृह के ही सृक्ष्म और द्युद्ध रूप शान्त, दास्य आदि पन्च माव हैं। इस संसार में पिता, माता, बन्धु, भगिनी, पति, पत्नी, सखा, प्रमु, भृत्य, पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि से हमें अपने मित्र मित्र सम्बन्ध होने का अनु-भव होता है, और हम शत्रु के सिराय दूसरों के साय सदा शान्त मात्र

से व्यवहार करना अपना कर्तेच्य समज्ञते हैं । मिन्नत के आचार्यों ने इन भिन्न भिन्न सम्बन्धो के पाँच विभाग किये हैं। इन पाँचों में से हमें अपने और परमेश्वर के बीच किसी एक सम्बन्ध की कल्पना कर उसी भाव के आधार पर परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए—यही उनका उपदेश है। ससार में इन्ही भागों का स्यूछ रूप में प्रत्यक्ष अनुभग होता रहता है, और इन मानो में से किसी एक का ईश्वर पर आरोप करके उसी भान द्वारा उस ईश्वर की भक्ति करना मनुष्य के लिए सरल होगा । इतना ही नहीं, वरन् ससार में उपरोक्त सब व्यक्तियों से निभिन्न रूप से सम्बन्धित होने के कारण जो राग, द्वेप आदि वृत्तियाँ उस व्यक्ति में होती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के क़क्रम कराती हैं, उन वृत्तियों को वहाँ से हटाजर उन्हें दूसरी दिशा में मोडने से मनुष्य ईश्वर दर्शन के छक्ष्य की ओर अधिक शीव्रतापूर्वक अप्रसर हो सकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य भोग की कामना त्यागकर ईर्बर-दर्शन की कामना अपने हृदय में रखेगा, अन्य लोगों पर क्रोध न करके ईश्वर-दर्शन के मार्ग में आड़े ओने गार्ट विन्ती पर ही क्षीध करेगा: क्षणिक सख-लोभ की पर-वाह न कर ईश्रर-दर्शन का ही छोभी बनेगा, इत्यादि इत्यादि ।

इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर पर भाव-पश्चक के आरोप करने की शिक्षा एक ही न्यवित से एक दम प्राप्त नहीं हुई है। कई महापुरुषों ने इन पचभागों में से एक या दो भागे का ही आश्रय लेकर ईश्वर-प्राप्ति के लिए साधनाएँ की हैं। उन्होंने उन्हों भागों में तन्मय होकर अपने अपने व्येव को प्राप्त किया और अन्य साधारण लोगों-को भी वैसा ही करने के लिए उपदेश दिया है। उन महापुरुगों की अजैक्तिक जीवनचर्या का परिशीलन करने से यह दिखाई देता है कि प्रत्येक भाव की साधना की चड या नींत्र प्रेम है और ईस्तर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम का निषय होता है। अत्र यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अहैत का अनुभत्र होते तक ईस्तर के किसी न किसी साकार रूप घी ही कल्पना करना सम्भत्र होता है।

प्रेम के गुणधर्म की आछोचना करने से यही दीखता है कि प्रेम, प्रेम करनेवाले और जिस पर वह प्रेम करता है वह व्यक्ति अर्थात प्रेमी और ग्रेमपात्र ढोनों केबीच के ऐस्पर्यज्ञानमृत्यक भेटभाप को धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। भागसाधना में मग्न रहनेवाल साप्रक्र के मन से भी ब्रेम अपार **इर्रेनरीय ऐरनर्य और शक्ति के ज्ञान को क्रमश**नष्ट कर डाळता है और वहीं प्रेम साधक के भागानुरूप ईश्वर-स्वरूप की कल्पना उसके मन में उत्पन्न करता है, तथा उसे हुट करता है। इसीटिए ईर्रेग सर्रथा अपनाही हैं, ऐसी इट भारना से साधक ईश्वर के पास हठ करता है, उस पर जोध करता है तथा उससे रूठता है। ऐसा करते हुए उसे यह विल-क्रुठ प्रतीत नहीं होता कि मै कोई निलक्षण या असावारण काम कर रहा हैं। इन पञ्चभातों में से किसी एक भाव का आश्रय छेने से सावक की . इरेनर की प्राप्ति हो जाती है। शान्त, टास्य आदि पञ्चमानों में से जिस भाव के अवलम्बन से साधक को ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान का सब से अधिक त्रिस्मरण होता है तथा उसे ईरनर-प्रेम और मार्घय का ही अनुभन प्राप्त होता है, वही भार सर से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भिन्त के आचारों ने शान्त, दास्य आदि पाँचों मारो की इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मधुरभाव को ही सब से श्रेष्ठ माना है।

साधक पञ्चमात्रों में से हर्र एक भाग की अत्युष्च अगस्या में पहुँच-कर अपने आपको पूर्ण रीति से मूळ जाता है। प्रेमी अपने प्रमपात्र के ही सुख में अपने को भी सुखी मानकर उसके साथ एकजीव हो जाता है। उसके क्रिड में, उसके चिन्तन में वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व की भी सुधि नहीं रह जाती। श्रीमद्भागवत आदि भिनत-ग्रन्थों सेयह प्रतीत होता हि अश्रिकृष्ण के निरह में त्रज गोपियों की ऐसी ही अवस्था हो गई थी। इतना ही नहीं, वे तो श्रीकृष्ण की एक रूपता को प्राप्त बरके कभी कभी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थीं। ईसा मसीह ने जीतों के कल्याणार्थ क्रास पर जो यातनाएँ भोगी थी उनका स्मरण करते करते कुछ ईसाई सन्तो के शरीर से प्रत्यक्ष रक्त वाहर निकल आने की बात ईसाई धर्मग्रयों में प्रसिद्ध है। \* इससे यह स्पष्ट हे कि शान्त आदि पचमार्गे में से प्रत्येक भाग की अत्यन्त उच्च क्ष्यस्था में सावक अपने प्रेमपात्र के चिन्तन में तल्लीन हो जाता है और प्रेमकी अधिकता के कारण वह उसी के साथ पूर्ण रीति से एक हो जाता है। इस तरह उसे अद्दैतमात्र का अनुमत्र प्राप्त होता है। भग-वान श्रीरामकृष्ण देव के अङौकिक साधक-जीवन ने इस विषय । पर पूर्ण प्रकाश टाला है । वे मात्रसाधनाओं में मन्त होकर प्रत्येक भाव की अत्यन्त उच्च अपस्या में अपने प्रेमास्पद के साथ जिलकुछ तन्मय हो जाते थे और अपने अस्तित्र की पूर्णत भूटकर अहैतमात्र का अनुभर करते थे।

यहाँ पर शायद बोई यह शना करे कि शान्त, दास्य आदि भागो के अवल्य्वन करने से मतुष्य को सर्वभागतीत अहस्य वस्तु का अनुभन्न कैसे होगा ?

<sup>\*</sup> से"ट मासिस ओप कॅसीसी और सेन्य क्येराइन ऑप सिएसावा चरित्र

इसका उत्तर यही है कि कोई एक मान जब साधक के मन में पिषुष्ट होकर किर्मृत हो जाता है, तब वह उसमें के अपने सभी तिरोधी मानों को कमश: नष्ट कर देता है। इस तरह उस मान की पूर्णत पिषुष्ट हो जाने पर साधक वा तन्मय अन्त करण ध्यान सामयिक 'त्र' (सब्य), 'मैं' (सेनक) और इन टोनो के बीच का दास्य-सम्बन्य, इन सन को भूज जाता है, और प्रेम के कारण केनळ 'त्र' शब्द से निर्दिष्ट सेन्य वस्तु में ही एकरूप होकर अच्छ मान से रहेन छगता है।

' तू ' 'तू' करता तू भया, रही न मुझमें 'हूं'। यारी तेरे नाम पर, जित देखु तित तृ॥—क्शीर।

शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का मन मैं, त, और इन दोनों के वीच का सम्बन्ध, इन तीनों का एक साथ एक ही समय अनुभन कभी नहीं कर सकता । उसे कभी "तृ" निर्दिष्ट बस्तु का, तो कभी "मैं" निर्दिष्ट नस्तु का अनुभन होता है, और इन दोनों बस्तुओं के बीच में जल्दी जल्दी परिश्रमण कर सकते के छिए उसके मन में इन दोनों में किसी निशेष सम्बन्ध का उदय हुआ करता है। उस समय ऐसा मास होता है कि मानो वह मन 'मैं', 'तृ' और उन दोनों के सम्बन्ध का अनुभव एक ही समय में कर रहा है। पिषुष्ट मान के प्रभाव हारा मन की चचछता नष्ट हो जाती है और कम्या धूर्मोंक्त बात समझ में आने छगती है। यो ज्यो ध्यान के अम्यास से मन वृत्तिहीन होता जाता है स्यां खें दिद्द होने छगता है कि एक अद्द्य पदार्थ को दो भिन्न दृष्टियों से देखने के कारण ही 'मैं' और 'तृ' हेसे दो एटफों भी करएमा छरफ हुई है।

प्रिचार करने पर आरचर्य होता है कि शान्त, दास्य आदि भागें में से एक-एक भाव की पूर्ण रूप से विकसित करके कई सावकी की ऊपर छिखे अनुसार अद्वयं पदार्थ का अनुभन प्राप्त करने के छिए नितने ही काल तक परिश्रम करना पडा है। शास्त्र रूपी आध्यात्मिक इतिहास से पता चढ़ता है कि प्रत्येक युग में उपासना के छिए मतुष्य की किसी न किसी एक भाव का आश्रय लेना ही एडा है, उस भाग का आश्रय लेकर ही तत्कालीन साधकों ने ईश्वर का —िरसी फिसी ने अहूय वस्तु का साक्षात्कार कर छिया है। ऐना पता लगता है कि वैदिक और बौद्ध काल में मुख्यत ज्ञान्तमान, औप निपदिक युग में पूर्ण विकसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्वैतभाव तथा दास्य और पितृभान, रामायण और महाभारत युग मे ज्ञान्त और निष्काम कर्मसयुक्त दास्यभाव, तान्त्रिक युग में ईश्वर का मातृभाव और मधुरभान का कुछ अश मान, और वैष्णन युग में सख्य, नात्सत्य और मधुरमात्र का पूर्ण विकास-इसी रीति से स्यूळ मान से पच मार्को का समय समय पर विकास हुआ है।

भारतार्य के आण्यासिक इतिहास में अहैतमात्र के साथ शानत आदि पचमार्यों का पूर्ण किसित होना दीखता है, परन्तु भारतार्य को छोडकर अन्य देशों के धर्म-सम्प्रदायों में केतल शानत, दास्य और ईस्वर का मितृभात—इतने ही भागों का प्रकाश दिखाई देता है। पहुदी, ईसाई और इस्लाम धर्म-सम्प्रदायों में राजिंग सॉलोमन के बुठ सरय और मधुरभात सूचक गानों का प्रचार था। किन्तु उन धर्मों में इन भागों का भी सम्पूर्ण अर्थ प्रहण होता नहीं दिखाई देता। इस्लाम के सूकी सम्प्रदाय में सस्य और मधुरभात का विकास हुआ तो है, परन्तु सुस्ल- मान छोग ऐसे भाउयुक्त ईरउरोपासना को कुरान के मत के जिरस्र समझते हैं। कैयोंछिक सम्प्रदाय में भी ईसा मसीह की माता 'मेरी' की पूजा द्वारा जगन्माता की पूजा की कल्पना प्रचित्त तो अउस्य है, पर उनकी उस पूजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईरउरीय मातृमान से न होने के कारण साधक को वह भारत में प्रचित्त जगन्माता की पूजा के समान "अखण्ड सिन्चिटानन्द" का साक्षा कार कराने और स्त्री मात्र में ईरउरीय निकास को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का एक नहीं दे सकती।

ऊपर वह चुके हैं कि किसी भी भार-सम्बन्ध के अरहम्बन से साधक का मन ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाने पर वह धीरे धीरे उसी भार में तल्छीन हो जाता है, और अन्त में बाह्य जगत् से दिमुख होकर निज-स्त्ररूप या स्व-स्वरूप मे निमन हो जाता है। ऐसे मग्न होने के समय, साधक के पूर्व सहकार उसके मार्ग में विन्न उपस्थित करके उसनो स्व स्वरूप में मान नहीं होने देते, और वहिर्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण एक एक मात्र में तन्मय होने के छिए पूर्व सस्कारयुक्त साधारण साधक के मन को बहुधा एक जन्म पर्याप्त नहीं होता । ऐसी अपस्या में साधक पहले निरत्साह हो जाता है, और साध्य बस्तु की प्राप्ति के बारे में हताश हो जाता है। अन्त में सान्य वस्त की ओर सेउसफा विश्वास भी हट जाता है, तब वह बाह्य जगत के रूपरसादिक निषयों को ही यथार्थ मानकर उन्हीं के पीठे पुन दौड पडता है; अतर्प हम कह सकते है कि बाह्य निषयों से निमखता. प्रेमास्पद के ध्यान में तल्लीनता और भारजन्य उल्लास—ये ही साधक की तीव्रता और अधिकार को जाँचने भी कसौटी हैं।

िस्सी भार-निशेष में तन्मय होने का प्रयत्न करते समय पूर्व सस्कारसमूह के साथ होने नाल सचर्ष का जिन्हें अनुभन नहीं है ऐसे लोगों को यह कल्पना ही नहीं हो सक्ती कि साधक को अपने अन्त-सस्कारों के साथ कितना घोर युद्ध करना पहता है। जिसने इस प्रकार का प्रयत्न किया है, उसी की समझ में यह बात आ सकती है कि किसी भाग में लीन होने के लिए कितना प्रयत्न करना पहता है। श्रीरामकृष्ण ने एक के बाद दूसरे ऐसे सभी भागों में अल्प समय में ही तन्मय होने में जो सफलता प्राप्त की है, उसे देखकर वह तो चिक्तत हो जायेगा और उसे नि सन्देह निश्चय हो जायेगा कि यह कार्य मानगी शक्ति की सीमा के बाहर है।

भान-राज्य के सूक्ष्म तत्रों को समज्ञना मनुष्यबुद्धि के छिए बडा कठिन हे, इसी कारण अनतारी महापुरुपो की साधनाओं का इतिहास शायद नहीं ढिखा जा संका। श्रीकृष्ण, ईसामसीह, मुहम्मद, श्रीशकरा-चार्य आदि के साधनाकाल का जीवन इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं है। भगनान् बुद्धदेन कान्केनल थोडा सा ही पाया जाता है और वह भी रूप-रेखा मात्र । केवल श्रीचैतन्यदेन के साधनाजालीन जीवन का बहुत कुछ इतिहास ढिखा हुआ मिळता है। श्रीचैतन्यदेग तथा उनके प्रमुख छीठा सहचरो के सख्य, वात्सल्य और मधुरभागों की साधनाओं का आदि से अन्त पर्यन्त यहुत सा इतिहास तो मिछता है; परन्तु ऐसा होते हुए भी "इस भावत्रयी में से प्रत्येक की अत्यन्त विकसिता-वस्या में पहुँचकर साधक का मन इतना तन्मय हो जाता है कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ पूर्ण रूप से एक होजर अद्वय बस्तु में बिछीन हो जाता है—" यह चरम तत्व वहीं भी छिखा हुआ नहीं मिछता। भगवान् श्रीरामकृष्ण देन के अलौकिक चरित्र से तथा अदृष्टपूर्व और

अशुतपूर्व सापना का इतिहास पटने से वर्तमान युग में यह बात सारे ससार को स्पष्ट रूप से विदित हो गई कि ससार के सारे धर्म और सम्प्रदाय यवार्थ साधक को उसी एक स्थान में उसी अइय वस्तु में पहुँचाते हैं।

ज्यर वह आये हैं कि श्रीनैतन्य आदि वैष्णमानायों का और उनके मधुरमान की साधनाओं का सावन्त इतिहास हमें देखने को मिछता है। यदि मधुरमान की साधना का मार्ग हमें उनसे निदित नहीं हुआ होता, तो छोगों को ईस्नर प्रान्ति के एक प्रधान मार्ग का वर्धा ज्ञान न होता। मगनान् श्रीकृष्ण की वृन्दानन छीछा कोई निरर्षक वस्तु नहीं है, ससार को प्रथम यह बात उन्होंने ही दिखाई।

पाइचार्यों का अनुकरण बरके के उन्ह वाह्य घटनाओं को लिपि उन्न करने नाले आधुनिक इतिहासकार कहेंगे—" पर आपके कपनानुसार पृन्दानन लीला सचमुच हुई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अत यह सन दुग्हारा रोना, गाना, हँसना, मान और महाभान—ये सब बालू की नींन पर खडी की हुई इमारत के समान है!" इस पर वैष्णान आचार्य बहते हैं कि "पोराणिक दृष्टि से, हम जैसा बहते हैं उस प्रमार वी वृन्दान-लील के निपेध में आप लोग कमा कोई निश्चाराक्त प्रमाण सामने ला सकते हैं? आपका इतिहास जब तक इस प्रकार का कोई नियेधानक निश्चित्त प्रमाण सामने नहीं रख सकता तब तक हम भी यही बहेंगे कि आपके सजब ही इमारत भी बालू की नींन पर खडी की गई है। दूसरी वात यह है—मान लीलिए के आप किसी समय इस प्रकार का निश्चाराक्त प्रमाण उपस्थित बर भी साई, तो भी उससे हमारे निश्चाराक्त प्रमाण उपस्थित बर भी सकते हो भी अससे हमारे निश्चाराक्त प्रमाण उपस्थित वर भी सकते हो भी अससे हमारे निश्चाराक्त के ऐसी नींन सी क्षति हो सकती

है । नित्य वृन्दानन की नित्य लीला की जसका यक्तिज्वित् भी स्पर्श नहीं हो सकता। भागराज्य में यह नित्य-बृन्दानन लीला सदैव समान रूप से सत्य रहेगी। यदि चिन्मव धाम में चिन्मय राधेश्याम की ऐसी अपूर्व प्रेमलेखार देखने की तुम्हारी इच्छा है, तो प्रथम काया-उचन-मन से कामानवहीन बनी, फिर श्रीराधाजी की सखियों में से किसी एक के समान निस्वार्थ सेना करना सीखी। ऐसा करने पर तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे हर्य में ही श्रीहरि की लीलाभूमि बृन्दानन नित्य प्रतिष्ठित हैं और वहाँ तुम्हारे ही साथ बृन्दानन लीला का नित्य अभिनय ही रहा है।"

जिसने भागराज्य की सत्यता का अनुभग नहीं किया है, जो याह्य घटनारूपी आधार को भूळकर शुद्ध भावेतिहास की कल्पना नहीं कर सकता वह श्रीवृन्दावन-छोला की सत्यता और उसके माधुर्य का उपभोग क्या कर सकता है ? श्रीरामकृष्ण देव तन्मय होकर इस लीखा का वर्णन करते समय जब देखते थे कि इस छीड़ा की बात अपने पास आए हुए अप्रेजी शिक्षा-प्राप्त तरुण सञ्जनो को बहुत रुचिकर नहीं मालूम पड़ती, और यह बात उन्हें जचती भी नहीं है तब वे कहते थे — "यदि तुम छोग इस छीला में से केनल श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अछीकिक प्रेम को ही च्यान में रखो, तो वस है। ईवरर में वैसा ही प्रेम उत्पन्न होने से ईश्वर की प्राप्त होती है। देखों भला ! वृन्दावन की गोषियाँ पति-पुत्र, कुल-शील, मान-अपमान, लन्जा-सङोच, लोज-भय, समाज-भय इन सत्र को त्याग कर श्रीकृष्ण के ढिए किस तरह पागठ वन गई भी ? तुम भी यदि ईरार के लिए उसी तरह पागल वन सकी, तो तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होगी।" वे यह भी कहते थे-- "कामगन्ध-

शृत्य हुए जिना महाभाजमयी श्रीमती राथा के भाज को सनक्षना सम्भवः
नहीं है। सिन्वदानन्द्रघन श्रीजृष्ण के केजल दर्शन से गोपियों के मन
में कोटि रमण सुख से भी अधिक आनन्द होता था, उनकी देहबुद्धि
जिल्कुर नष्ट हो जाती थी। क्या ऐसी स्थिति में उनके मन मे तुच्छ
काममाज का उदय कभी हुआ होगा श्रीकृष्ण के शरीर से बाहर
निकटनेजाली दिव्यत्योति का स्पर्श होते ही उन्हें अपने प्रत्येक रोमकृष्
में रमण सुख से कोटि गुना अधिक आनन्द का अनुमज होता था।"

एक बार स्वामी निवेकानन्द जी श्रीरामकृष्ण के पास श्रीराधाकृष्ण ही वृद्धावन-छीला की ऐतिहासिक सत्यता का प्रश्न उपस्थित करके उसका मिथ्या होना सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे। श्रीरामकृष्ण उनका सब कथन शान्ति से सुनकर बोले—" ठीक है, मान लिया कि 'श्रीमती राविका' नाम की गोपी कभी भी नहीं थी और श्री रावा का चित्र किसी प्रेमी साधक को कल्पना कर खेल हैं, परन्तु सुते यह तो बताओं कि इस चरित्र की कल्पना करते समय श्री राघा के मात्र में उस साथक का अयन्त तन्मय हो जाना तो तुत्रे स्वीकार है या नहीं व सस हो गया । यह तेरा साधक ही इस चरित्र को लियते समय अपने आप को मूककर श्री राधा बन गया था और इस प्रकार स्थूल हिंदी से भी वृन्दानन लीला का अभनम सचसुच हुआ—बोल, यह भी तुत्रे जँचता है या नहीं व "

नास्तनिक रीति से देखने पर, मगनान् श्रीनृष्ण नी कृदानन प्रेम छीछा के सम्बन्ध में सैकडो शकाएँ भर्छे ही खडी वी जाय, तथापि श्री चैतन्यप्रमुख महान् नैष्णन भगनद्भक्तो द्वारा जो "मधुरभान सम्बन्ध" पहेले आर्निम्हत हुआ, और जो उनके शुद्ध सच्चरित जीतन में प्रत्यक्ष प्रकाशमान था, वह मधुरमावसम्बन्ध चिरकाल तक सत्य रहेगा तथा इस विषय के अधिकारी साधक चिरकाल तक स्वय अपने को स्त्री और भगवान् को पतिस्वरूप मानकर ईस्तर का पवित्र दक्षेन प्राप्त करके धन्य और इतार्थ होंगे और वे इस भाव की अलुष्ट अवस्था में पहुँच-कर शुद्ध, अद्वय, ब्रह्मक्लु में प्रतिष्ठित होंगे—इममें तिल्मात्र भी सक्षय नहीं है।

ईस्तर में पितमारना रखकर साधना मार्ग में अप्रसर होना स्त्री जाति के छिए स्वाभारिक, सहज और साव्य है, पर पुरुष शरीरधारी साधको की दृष्टि से यह बात अस्वाभारिक माळूम एडने की सम्भारना है। यदि ऐसा है तो श्रीचैतन्यदेव ने ऐसा असंगत मार्ग छोगों में क्यों प्रचित्र किया, यह प्रस्त सहज ही उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह है कि युगारतार के सभी कार्य छोकतस्याणार्थ ही होते हैं। श्रीचितन्य-देशका यह कार्य भी वैसा ही है। सावनों को उस समय आध्यात्मिक राज्य में जिस प्रकार के आर्थ्य प्राप्त करने की उत्करण्ठा थी, उसरी ओर दश्य रखकर श्रीचैतन्यदेव ने उन्हें मधुरमारस्पी नया मार्ग दिखा दिया, अन्यया इर्रसरात्रतार नित्य-मुक्त श्रीचैतन्यदेव को, स्वय से <u>ने लोन-कल्याण ररते थे, और आन्तरिक अद्वैत भान के द्वारा ने प्रेम</u> की <u>अत्यन्त उच्च अतस्या में रहक्तर और</u> ब्रह्ममान में निमान होकर स्वय भूमानन्द क<u>त अनुभन करते थे !</u> "

तत्वेतिहासज्ञ कहते हैं कि बौद्ध काल के अन्त में भारतवर्ष मे बजा-चार्य का अम्यदय हुआ था। उन्होंने इस मत बा प्रचार किया कि "निर्वाण-पद प्राप्त करने का प्रयत्न करते समय मन प्राय वासनारहित होकर महा शून्य में छीन होना ही चाहता है कि इतने में ही 'निरात्मा 'नामक देनी उसके सामने खडी हो कर उसे वैसा छीन न होने देकर अपने शरीर में फॅसा रम्वती है, और यह साधक के स्यूट शरीर को न सही त्तयापि सूक्ष्म शरीर को सभी इन्डियजन्य भोग सुखो का अनुभन करा देती है।" "स्यूज निषय भोगों का त्याग करने पर, भान जगत् या भार राज्य में सुक्षम निरमिञ्ज भोग सुख की प्राप्ति होती है-" उनका यह प्रचित किया हुआ मत क्षुछ काल के बाद विष्टुत हो गया और "भोग सुख जी प्राप्ति ही धर्मानुष्ठान का मूल उद्देश है " -ऐसे घातक निचार का प्रचार होने छगा, और देश में इसी कारण व्यभिचार पैछ गया। भगनान् श्रीचैतन्यदेन के प्रकट होने के समय देश के अशिक्षित छोगों मे यही विकृत बौद्ध मन फैला हुआ था, परन्त फिर भी अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे। उच्च वर्णों में बहुत से छोग तन्त्रोक्त प्राममार्ग के अनुयायी चनकर जगन्माता की सन्नाम पूजा और उपासना के द्वारा सिद्धियाँ और भोग सुख प्राप्त करने की धुन में रूगे थे। उस ममय जो ययार्थ सावक ये उन्हें भी इस 'मत की धूम ' में दिग्नम हो गया, और उन्हें मार्ग दिखानेपाल कोई न रहा। ऐसी धर्मग्ळानि के समय श्रीचैतन्यदेत का अत्रतार हुआ। उन्होने

प्रथम स्वय अद्भुत त्याग वैराग्य का अनुष्ठान किया और वह आदर्श सभी साधको के सामने रखा। तत्परचात् उन्होंने छोगों को दिखा दिया कि "स्वय शुद्ध और पित्रत्र होकर, और अपने को स्त्री मान ईश्वर की पतिभात्र से उपासना करेन से मनुष्य को सृक्ष्म भाग्राज्य में निर-वच्छित्र दिव्य आनन्द का सचमुच छाभ होता है। " उन्होंने फिर स्वृत्र दृष्टि सम्पन्न साधारण लोगों के लिए, जो इस गूढ वात को समझ नहीं सकते थे, ईरनर की नाम महिमा का प्रचार किया। इस तरह उनकी कृपा से अनेक पयभ्रष्ट, विकृत बौद्ध सम्प्रदाय के छोग, पुन. उचित आध्यास्मिक मार्ग में आरुट हो गये। निकृत वामाचार का अनुग्रान करनेवाजे छोन पहले पहल तो उनके कथन का खुले तौर से निरोध करते थे, पर बाद में उनके अदृष्ट्यूर्व अद्भुत जीवन से आकर्षित हो त्यागशील वनकर, निष्काम मान से पूजा करते हुए, श्री जगन्माता के दर्शन के टिए प्रयत्न करने छमे। इसीटिए भगनान् श्रीचैतन्यदेन का अठौकिक चरित्र छिखंत समय किसी किसी प्रन्थकार ने यह भी ढिखा हे कि श्रीचैतन्यदेन के अनतार होने के समय शून्यनादी बौद सम्प्रदायपालों ने भी आनन्द प्रकट किया था।

सन्विदानन्द्यन परमाला श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष, और ससार के सभी स्यूल, सूक्ष्म पदार्थ तथा जीन उनकी महाभानमधी प्रकृति के अंश से उत्पन होने के कारण उनकी स्त्रियाँ हैं — इसलिए श्रुद्ध और पित्र मन से उनको पति जानकर उनकी उपासना करने से जीन को सुन्ति और निरबन्धित आनन्द की प्राप्ति होती है—यही श्रीचेतन्य महाप्रभु हारा प्रचारित मशुरभान का सार तक्त है। महाभान में सभी मार्गो का समोन्दा है। सर्विश्रेष्ट गोपी श्री राषा ही महाभान स्वरूपिणी तथा अन्य गोपियों में से कोई एक भाउरूपिणी और कोई दो या अिउस भाउरूपिणी हैं। अत अजगोपियों का अनुसरण करते हुए साधना में प्रपृत होने से साउम इन सभी अन्तर्भागों को प्राप्त कर लेता है। और अन्त में बढ़ महाभाउजन्य महदानन्द में लीन होउर धन्य हो जाता है। इस प्रभार "महाभाउरू रूपिणी थ्री राधाजी के भाज के ब्यान में तन्मय होकर, अपने सुख की इच्छा का पूर्ण परित्याग करके काया-चचन मन से सब प्रकार श्रीकृष्ण के सुख में हा सुखी होना 'इस मार्ग के साधकों का अन्तिम ध्येय है।

समाज में निवाहित स्त्री पुरयों का परस्पर प्रेम, जाति, कुछ, शीछ, लोक भय आदि वाह्य उपाधियों से मर्यादित हो जाता है। रिनाहित स्त्री पुरुप इन सभी नियमों की सीमा के भीतर ही रहकर अपने कर्तव्य-अफर्नव्य की ओर ध्यान रखरर परस्वर एक दूसरे के सुख के लिए यथासाच्य परिश्रम करते रहने हैं। निनाहित स्त्री समाज के कठोर नियमप्रन्थनो का यथायोग्य पाछन करती हुई अनेक प्रसगा में अपने पतिप्रेम को कम कर देती है और तिशेष प्रसर्गों में पूरा मूळ भी जाती है। स्माधीन स्त्री के प्रेम का आचरण इससे कुछ मित्र ही हुआ बरता है। प्रेम की तीत्रता के कारण वह वई बार ऐसे सामा-. जिक बन्धनों को पैरों तले रौंद टालती है। इतना ही नहीं, बरन् बह अपने प्रेमास्पद के छिए अपने सामाजिक अधिकार और अपने सर्रेस्व को भी छोड देने में आगा पीठा नहीं करती ! इसी प्रकार का सीमासी प्रेमसम्बन्ध ईरार के साथ रखने का उपदेश वैष्णा आचारों ने दिया है।इसी कारण उन्होंने उन्टायनाधीस्वरी श्री राधा को, आयान घोष भी विवाहित पत्नी होने पर भी, श्रीकृष्ण के छिए अपना सर्वेस्व त्यागने के कारण अत्यन्त श्रेष्ट माना है।

वैष्णत आचार्यों ने मबुरभात का वर्णन करते समय उस मात को ज्ञान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य इन चारों भार्नो की सार समष्टि कहा है और उसे उन चारों भागों से अधिक श्रेष्ट बताया है । प्रेमिका स्त्री अपने प्रेमास्पद की मोळ छी हुई दासी के समान सेवा करती है; सखी के समान सभी अनस्याओं में उसकी रक्षा करती है; वह उसके छुल में सुखी और दुख में दुखी होती है, माता के समान सटा उसके हित-चिन्तन में मग्न रहती है, इस प्रकार अपने आपको जिल्कुल भूलकर अपने प्रेमास्पद के चिन्तन मे ही सटैय तन्मय होक्र उसके मन को अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के छिए सर्वदा प्रयत्न करती रहती है । इस प्रकार की स्त्री का ऐसाप्रेम सबसे श्रेष्ट होता है । ऐसी स्त्री को मनितशास्त्र में 'समर्था प्रेमिका' कहा है । स्त्रार्थ के निचारों से अन्य जो दृषित प्रेम होते हैं उन सब के 'समजस' और 'साधारण'दो निभाग किये गए हैं। जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ अपने सुलक्षीओर भी दृष्टि रखती है, उसे 'समजसा प्रेमिका' और जो केनळ अपने को ही सुखी बनाने के उद्देश से अपने प्रेमास्पद को प्रिय समझती है उसे 'साधारणी प्रेमिका' कहते हैं।

महाप्रमु ने सच्चे साधकों को शुद्ध, पित्र और नि.शेप वैराग्य-सम्पन्न होनर श्रीकृष्ण की पति-भात्र से उपासना करना सिखाया। उन्होंने साधारण लोगों के लिए नाममाहास्य का प्रचार करके उस समय देश में थर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचार को बन्द करने का और लोक कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक प्रयम्रष्ट साधक उनके उपदेश से सत्यमार्ग में आ गये । समाज का बन्धन शिथित हो गया था, वह दृढ हुआ; जाति से वहिष्कृत हुए लोग "भगवद्भक्त" रूप एक नई जाति में समाविष्ट किए गए। सभी सम्प्रदायों के सामने भगतानु चैतन्य ने वैराग्य के पतित्र और उच्च आदर्श को रखकर उनको नवजीवन प्रदान किया। इतना ही नहीं, वरन् उन्होंने स्वय अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके वता दिया कि अन्य साधारण प्रेमी स्त्री पुरुषों में उनके उत्कृष्ट प्रेम से जैसे मानसिक तथा शारीरिक विकार उत्पन्न होते है वैसे ही मधुरभान की साधना करने वाले शुद्ध और पनित्र साधको में भी पैदा होते हैं, परन्तु दोनो मे अन्तर यह है कि ये ईश्वरध्यान की तीवता से उत्पन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उटाहरण द्वारा तत्काळीन अळकार शास्त्र पर भी आध्यात्मिकता की छाप डाळी; श्रृंगार-पूर्ण काव्यों को साधकों के गाने योग्य व्यवहार्य वनाया और कामक्रीधा-दिनों की प्रवृत्ति को ईश्वर-प्राप्ति की ओर शुक्ताने की शिक्षा देकर साधकों का मार्ग अत्यन्त सुगम कर दिया।

पाश्चात्य शिक्षा-प्रधान आधुनिक नबीन सम्प्रदायों की दृष्टि में
पुरुषों के लिए मधुरमात्र मेल ही अस्वामात्रिक दीएता हो, पर उसकी
यथार्ष उपयोगिता बेदान्त तत्वज्ञानी के ध्यान में तत्क्षण आ जायेगी।
उन्हें बिदित है कि मन की भावनाएँ ही बहुत दिनों के अम्यास से दृढ सस्कार के रूप में परिणत हो जाती हैं और मनुष्य को उसके जन्म-जन्मान्तर के सस्कारों के कारण ही एक अद्वय ब्रह्म-मस्तु के स्थान में यह विविध और विचित्र संसार दिखने लगता है। यदि ईश्वर-कृपा से अब इस समय 'यह जगत् नहीं है' ऐसी निसशय भावना उसे हो जाय, तो उसकी दृष्टि के सामने से यह ससार तुरन्त ही निनष्ट हो जायेगा। 'संसार है ' ऐसी भारना करने के कारण ही यह संसार उत्पन्न हुआ है, "में पुरुष हूँ " इस मापना से पुरुषत प्राप्त हुआ है। दूसरे ने "में स्त्री हूँ ' यह भारता की, अत उसे स्त्रीत प्राप्त हुआ। इसके सिराय मनुष्य के हृदय में एक विशिष्ट भाव के प्रवल हो जाने से उसके अन्य सभी भाव विटीन हो जाते हैं, ये बातें तो नित्य परिचय की हैं; इस-छिए जैसे काँटे को काँटे से निकार्ढेंते हैं उसी तरह "ईश्वर पर मबरभाव सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सहायता से अन्य सभी भागें को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है, " ऐसा वेदान्त शास्त्रज्ञ समझते हैं। मनुष्य के मन के अनेक सस्तारों में से "में दारीर रूप "और उसके साथ "में पुरुष " या " में स्त्री " यही सस्कार अत्यन्त प्रवरू हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि साधक पुरुष जब श्री भगवान् को पति मानकर " मैं स्त्री ऐसी " भावना करता हुआ अपने पुरुपत्व को चुक जाय, तब वह उसके बाद "मै स्त्री " इस भावना को भी दूर करने में समर्थ होकर भागतीत अवस्था का अनुभव सहज ही प्राप्त कर हेगा, इसीलिए वेदान्त तत्पञ्चानी समझते हैं कि यदि साधक मधुरभाव में सिद्ध हो जाये, तो वह भागतीत भूमिका के निलकुल समीप पहुँच जाता है।

यहाँ पर कोई यह प्रश्न करेगा कि "क्या केनल राधा-मान प्राप्त करना हीं मधुरभानानुपायी साधक का अन्तिम प्येय है ? ग इसका उत्तर यह है कि आजकल के साधकों के लिए महामानमयी श्रीरावा का भान प्राप्त करना असम्भन्न होने के कारण उन्हें केवल सखी भान ही प्राप्त करने का थ्येय रखना चाहिए। यद्यपि नैष्णव आचार्यों का मत रही प्रकार का टिखाई देता है, तथापि साधक को श्रीराधा का भाग प्राप्त करने का य्येय अपने सामने रखना उचित है। इसका कारण यह दीखता है कि सिखयों के मात्र में और राधा के मात्र में यथार्थत कोई भेट नहीं है। मेट है के कर प्रेम की तीवता हा। ऐसा दीखता है कि सिखयों भी श्रीराधा के समान ही श्रीहण्ण वी पतिभात्र से उपासना करती थीं, पर श्रीराधा के समान ही श्रीहण्ण वो पतिभात्र से अधिक आनन्द होता है यह जानकर वे सिखयों श्रीहण्ण को सन्तोय के छिए राधा-कृष्ण का ही सम्मिण्टन कराने वा सदा प्रयत्न करती थीं। वैसे ही श्रीरुप, श्रीसनातन, श्रीजीय आदि प्राचीन महाभगान्द्रकत नैण्या श्राची मधुरभाव के पात्र श्राचीन महाभगान्द्रकत नैण्या श्राची मधुरभाव के साथ श्रीरुप्त के छिए श्री नृन्दानन में जाकर रहने के बाद, श्रीकृष्ण वी प्रतिमा के साथ श्रीराधिका की प्रतिमा की भी सेता नहीं वी। इसका कारण यहीं है कि वे स्वय अपने वो राधा समझकर म गुरभाव ही साधना करते थे। अस्त—

यहाँ पर मोटी तौर से मधुरमान का इतना ही दिद्रर्शन करा देना पर्यात्त है। मधुरमान की साधना आरम्भ नरके श्रीरामकृष्ण ने निननी उच्च अनस्या प्राप्त कर ली थी, इसी बात को टीकटीक समझने के लिए मधुरमान की केन्नळ आन्द्रयक नार्तों का सक्षित्त निनेचन यहाँ निया गया है।

### २८-श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना

( १८६४–६५ )

" मेने राषा भाव में बहुत से दिन विताय । उस समय में रित्रयों के समान वेष किया करता था। रत्री-वेष के लिए आवर्यक सभी चीजें—गहने तक—मथुरबाबू ने ठा दीं! "

" उत्तीस प्रकार के भाव एक ही जगह प्रशासित होने से बढ़ महाभाव कहलाता है। अन्य भर साधना करके, साधक अधिक से अधिक एक या दो भाव में मिद्धि प्राप्त कर सरता है। (अपनी ओर उँगली दिखाकर) यहाँ केंद्रल एक ही आधार से एक ही जगह, सभी जजीतों भाव पूर्ण कप से प्रकाशित है!!"

"मे उस (महाभाव की) अवस्था में तीन दिन तक संज्ञादान्य टीकर एक ही स्थान में पड़ा था! सचेत होने पर ज्ञाइकी मुझे पकड़कर स्नान कराने के लिए ले गई। परन्तु सरीर हाथ लगाने औरय न या! सरीर पर एक चाहर भर पड़ी थी। उसी को पलड़कर बहु मुझे ले गई! सरीर में लगी हुई मिट्टी भी जल गई थी।"

—-श्रीरामकृषा

श्रीरामकृष्य के ग्रुद्ध और एफाग्रचित्त में जिस समय जो भाव उदय होता था उसी भार मे वे कुछ समय तक निलकुल तन्मय होकर रहते थे। ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब भाग विलक्षल लुप्त हो जाते थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर में भी उस भाग के पूर्ण प्रकाश के उपयुक्त परिवर्तन हो जाता था । वचपन से ही उनके मन का भाग इस प्रकार का था। दक्षिणेश्वर में उनके श्रीचरणों का आश्रय प्राप्त होने पर हमें उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव के उदाहरण सदा देखने को मिलते थे। ऐसा जान पडता था कि जब उनका मन कोई गीत सुनकर या और किमी दूसरे कारण से किसी विशिष्ट भाव में मन रहता था तो उस समय किसी दूमरे भाव का गायन या भाषण सनने पर उनके मन में अयन्त वेदना होती थी। यह स्पष्ट है कि फिमी निशिष्ट छक्ष्य की ओर जाती हुई चित्तनृति की गति को इस प्रकार अचानक रोजने से उन्हें वेदना होती थी। महामुनि पतञ्जिल ने एक ही भाव से भावित चित्तवृत्तियुक्त मन को ही 'सविकल्प समाधिस्य मन' कहा है। इसी स्थिति को भक्ति-शास्त्र में भानसमाधि, भागानस्था और भाजीवश नाम दिए गए हैं।

साधनाकाल में उनका यह मानसिक स्वभाव अत्यन्त विकास को प्राप्त हो गया था। उनका मन उस समय पिहेल के समान किसी एक विशिष्ट मात्र में मोडे समय रहने से ही ज्ञान्त नहीं होता था, वरन् जब तक वे उस भावमें तन्मय रहकर उसकी अयन्त उच्च अवस्या में अदैत मात्र का आभास नहीं पालेते थे, तब तक वे उसी भाव में निरन्तर और सभी समय रहते थे। उदाहरणार्य — दास्यभाव वी चरम सीमा तक पहुँचे विना उन्होंने मातृभाव की साधना नहीं वी। तन्त्र शास्त्रोक्त मातृभावकी साधना की अन्तिम मर्योदा तक पहुचे बिना उन्होंने वास्स-स्यादि मार्यो की माधना नहीं की । उनकी साधकावस्था में सर्वत्र यही वात दिखाई देती है।

जब भैरती ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण का मन ईश्वर के मातृभाव में तन्मय हो ख़का था। सर्सार के सभी प्राणियों और पडायों में - विशेषत. सभी स्त्रियों में - उन्होंने साक्षात् श्री जगदम्या का निवास प्रत्यक्ष देख दिया था ! इसीटिए उन्हींने ब्राह्मणी के बहाँ आते ही उसे 'माता' बहकर सम्बोधन किया: और स्त्रय अपने को उसका बालक जानकर कभी कमी उसकी गोदी में बैठ-कर उसके हाथ से भोजन किया। इन बातों से उनके हृदय के भार का स्पष्ट पता लग जाता है। हरयनाय कहते थे कि " ब्राह्मणी उन दिनों कभी कभी ब्रज-गोविका के भाव में तत्मय होकर मधुरभावात्मक गीत गाने छगती थी । वे गाने मामा को नहीं रुचते थे। तब वे उससे उन गानों को बन्द करके मातृभागतमक पद गाने के छिए कहते थे।" यह बात श्रीरामकृष्ण की मधुरभान साधना के बहुत पहिले की हैं; परन्तु इससे उनकी भारतन्मयता का पूर्ण परिचय मिछता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें एक भाव की चरम सीमा तक पहुँचे बिना दुसरा प्रिय नहीं छगता था।

श्रीरामकृष्ण के चरित्र पर तिचार करने से मालूम होता है कि वे रत्य विलक्कल निरक्षर और शास्त्रज्ञान से अनिमज्ञ थे, पर उन्होंने शास्त्रमर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने गुरु बनाने के पूर्व भी जिन जिन साधनाओं का अनुष्टान केत्रल अपने हृदय की व्याकुलता की प्रेरणा से किया वे भी कभी शास्त्र रिरोधी न होकर शास्त्रानुकूल ही रहीं। शुद्ध, पित्र और ईरनर-प्राप्ति के लिए व्याकु व हर्य में उठने वाली भाग तरे के सदा वेसी होगी ही। योडा निवार करने से भी दिरोगा कि इसमें कोई निवित्रता नहीं है, क्योंकि श्रीरामकृष्ण के समान शुद्ध और पित्र अनत करण की तरड़ों के दश्य फल ही तो शास्त्र हैं। जब श्रीरामकृष्ण जैसे शुद्ध, पित्र और ईरनर दर्शन के लिए व्याकुल निरक्षर पुरुष का कोई भी कार्य शास्त्र निरद्ध नहीं हुआ और प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान से शास्त्रोक्त सभी फल मिलते गये तन तो इससे शास्त्रों की प्रामाणित ता ही निवित्र कर से सिद्ध होती है। स्त्रामी निनकानन्द ने इस सम्प्रण्य में कहा है कि "शास्त्रों में वर्णित सभी अनस्थाओं और अनुभनों की सल्यता प्रमाणित करने के लिए ही ईश्वर ने इस सम्प्र निरक्षर बनकर अनतार लिया था!"

श्रीरामजृष्ण के द्वारा स्त्रभावत शास्त्रमधीदा की रहा के हेतु उन्हें भिन्न भिन्न साधनाओं के समय भिन्न भिन्न बेप धारण करने की इच्छा कैसे होती गई, यह एक बात यहाँ इटान्त स्त्रम्य बता देना आत्रस्यक होगा। वे जिस समय जिस भाव की साधना में निमान होते थे उस समय उसी भाव के अनुकूछ बेप धारण करने की इच्छा उन्हें स्त्रभावत हुआ करती थी और उसीजे अनुसार वे नैसा बेप धारण करते थे। तन्त्रोक्त मानुमात साधना करते समय वे रक्त तस्त्र, निम्मूल, सिन्दूर, हदाक्ष आदि धारण करते थे। बैच्यात तन्त्रोक्त भाजों के समय तिछक्त, सेततन्त्रम्त, रोतन्त्रम्त, मानुमात करते समय वे रक्त तस्त्र थे। बेदोक्त अहैत मान माधनाक स्तर समय उन्होंने शिखासून था त्याग करके मेहआ वस्त्र परिधान किया था। जिस तरह पुरुरमान से साधना करके समय वे पुरुरन्वेप धारण करते थे। उसीक तरह पुरुरमान से साधना करके समय वे पुरुरन्वेप धारण करते थे, उसी तरह स्त्रीजनोधिन भाव-साधना करते समय वे पुरुरन्वेप धारण करते थे, उसी तरह स्त्रीजनोधिन भाव-साधना करते समय उन्होंने

स्त्री नेप धारण करने में बिल्कुज आमा-पीजा नहीं किया ! वे बारमार यही शिक्षा देते थेकि ''ल्जना, घृणा, भय और जन्म, जाति, सुन, शील आदि अष्टपाशों का समूल त्याम किए जिना ईस्तर-प्राप्ति के मार्ग में कभी किसी की उन्नति नहीं हो सकती। " अस्त —

जब मधुरभाव-साधना के समय उन्हें स्त्रियोचित वेप धारण करने की इ॰ठा हुई, तर परम भक्त मधुरवाबू ने उनकी इ॰ठा जानकर उनके िए बहुमूल्य रित्रयोपयोगी बस्त्र मँग मा दिए तथा अनेक प्रकार के आभूपण तैयार करवा दिए। उनके लिए केशों का एक टोण भी भँगम दिया । हमें विश्वसनीय व्यक्तियों से पता छगा है कि कुठ व्यक्तियों ने मयुरवाबू की इस भिनतपूर्ण उदारता और श्रीरामकृत्य के त्याग को वदनाम करके उन्हें कलक लगाने में उस समय कोई कसर नहीं रखी थी। परन्तु मपुरवान् और श्रीरामकृष्य दोनों ने ही लोगों के कहने की परपाह न करके अपने ध्येय की ओर ही दृष्टि रखी। इधर श्रीरामफुष्ण के सन्तोप से और "वे कोई भी कार्य वर्षा नहीं करेंगे "इस विश्वास से मधुरानाय को उनकी सेना में परमानन्द होता या, तो उधर सुन्दर वस्त्राळकारों से निभृषित होकर श्रीरामकृष्ण बज-गोपियों के भार में क्रमश इतने तन्मय हो गयेथे कि अपने पुरुषपन का ज्ञान उनके मन से समूळ नष्ट हो गया था, उनती वोळचाळ, उनका कार्यकळाप. इतना ही नहीं, उनके विचार भी स्त्रियों के समान हो गए थे। स्त्रय श्रीरामजुष्ण के मुँह से हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने मधुरभाव-साधना के समय छ महीने तक स्त्री वेप धारण किया था !

पहले लिख चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण में स्त्री और पुरुप दोनों के भागों का अपूर्व सम्मिलन हुआ था। जब वे स्त्री-बेप में रहने लगे, तब उनना स्त्रीभान तो पूर्ण जागृत हुआ ही, पर उस समय उनमे स्त्री भान की इतनी पराकाष्ट्रा हो गई कि पोलना, चलना, हँसना, देखना, हानमात्र और शारीरिक तथा मानसिक सभी ब्यतहार निल्लु रु स्त्रियो के समान हो गये थे। यह वात हमने स्त्रय श्रीरामकृष्ण और हृदय दोनों के मुंह से सुनी है। दक्षिणेश्नर में श्रीरामकृष्ण के चरणों का आश्रय प्रहण करने पर हमने उन्हें निनोद से स्त्रियों का अभिनय करते अनेक बार देखा है। वह अभिनय इतना सागोपाग और सर्नांगपूर्ण रहता था कि उसे देखकर स्त्रियाँ भी आश्चर्यचिक्ति हो जाती थीं। लगभग इसी समय मथुरवावू कभी कभी श्रीरामष्ट्रण्ण को अपने जानवाजार के वाडे में रहने के छिए छे जाते थे। वहाँ रहत समय श्रीरामकृष्ण घर के स्त्री समाज मे ही उठते-बैठते थे। वहाँ वहुत दिनो से उनके, कामगन्धहीन पित्र चरित्र भी जानकारी सभी को हो चुनी थी और वे सदा उनको देवता के समान मानते थे। और अब तो उनका वेप और व्यवहार भी स्त्रियों के समान देखकर वे स्त्रियों उनके अद्भुत कामगन्धहीन प्रेम से इतनी सुग्ध हो गई थी कि वे उनको अपने में से ही एक समझने लगी थीं। उनसे न्याहार वरते समय उनको छज्जा या सकोच निछकुरु नहीं मालूम होता या। स्वय श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने सुना है कि मथुरबावू की छडिकयों में से किसी छडिकी का पति जप दो चार दिन अपनी संपुराल में रहने के लिए आता या उस समय वे स्वय उस लड़नी के बालों में क्यी आदि कर देते थे, उसने सब आमुपण अपने हाथों से उसने शरीर में पहिनाते थे और उसे अपने पति से बोटने तथा उसे सातुष्ट रखने की क्ला समझाते थे, वे उस छड़की का हाथ क्राडकर एक समी के समान उसे उसके पति के समीप के जानर वैठा देते थे और तन वापसलीट आते थे ! श्रीरामकृष्ण

यहते थे, "ने लडिफियाँ भी मुझे अपनी सखी समझकर मुझसे विलक्षुण नि सकोच भाव से व्यवहार करनी थीं।"

हृदय कहते थे—"जब मामा स्त्रियों के बीच इस प्रशार से रहते थे तन उनके नित्य के परिचित मनुष्यों के लिए भी उननी पहिचानना कठिन हो जाता था। एक दिन मयुरवानृ मुझे अपने अन्त -पुर में छे गये और बोटे, ' इन हित्रमों में तुम्हारा मामा कौन है उसे पहचानो । ' मैं इतने दिनो तक उनके साथ रहा, उनकी नित्य सेग-गुश्रुपा करता रहा, फिन्तु उस समय में उन्हें नहीं पहचान सका, उन दिनो दक्षिणेश्वर में मामा नित्य प्रात ताल उठकर टोकनी लेकर फूछ तोडने जाते थे। उस समय मैंने प्रत्येक बार देखा है कि स्त्रियों के समान चलते समय उनका वायाँ पैर ही प्रथम आगे पडता था ! भेरवी बाह्मणी कहती थी कि 'फुल तोडते समय उन्हें देखकर मुझे की बार यही भास होता कि यह साक्षात् श्रीमनी राधारानी ही है! ते पूछ तोडकर उनसे सुन्दर सुन्दर मा**छाएँ गूँ**यते ये और श्री राधागोनिंदजी को पहनाते थे; वे कभी कभी तो उन मालाओं को श्री जगदम्या को पहना देते थे और जैसे ब्रजगोपिकोएँ कात्यायनी की प्रार्थना करती थीं, उसी प्रकार वे भी 'श्रीकृष्ण मुझे पति मिर्छे ' ऐसी प्रार्थना गदद हृदय से करते वे !! "

इस तरह श्रीकृष्ण का दर्शन प्राप्त करने और उन्हें पतिक्य से पाने के लिए श्रीरामकृष्ण उस समय श्री जगदम्त्रा की अत्यन्त ब्याकुल अन्त -वरणसे अनन्य भारतुकत प्रार्थना करते हुए दिन विताने लगे। रात दिन श्रीकृष्ण-दर्शन की एक समान घुन लगी रहती थी और श्रीकृष्ण ही की पति रूप में प्राप्त करने के छिए वे अत्यन्त व्याकुल होकर प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार उनके दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्नाह और महीने पर महीने ब्यतीत होते जाते थे, पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी निराजा या अतिश्वास का चिन्ह दीख पडता था, और न उनकी व्याकुछतापूर्ण-प्रार्थना में ही कभी कोई अन्तर हुआ। उनके हृदय की व्याकुछता क्रमण इतनी बढ गई कि उन्हें आहार निद्रा आदि तक की सुधि नहीं रहती थी; केउल लगातार श्रीकृष्ण दर्शन का ध्यान लगा रहता था। वे यह सोचऊर कि इतने व्याक्तर हृदय से भी प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण दर्शन नही हो रहा है, रो रोकर व्यथित हो जाते थे, अपना मुँह पृथ्वी पर रगड डाछते थे और श्रीकृष्ण निरह के दु ख से बेहोश होकर भूमि पर अचेन गिर पडते थे। जैसी अवस्था प्रियतम के विरह मे मनुष्य के शरीर और मन की हो जाती है, ठीफ नहीं अनस्या उस समय श्रीरामकृष्ण की हो गई थी । श्रीकृष्ण निरह से उनके शरीर में पहले के समान अब पुन दाह होने लगा। उनके गरीर में आग की सी जलन लगातार होने लगी; अन्त में वह वेदना उन्हें असब हो गई। श्रीरामकृष्ण स्वय वहते थे कि "उस' समय श्रीकृष्ण के अत्यन्त दुसह पिरह के कारण मेरे प्रचेक रोमकून में से बूँद बूँड रक्त बाहर निकलने लगा ! मै जिस जगह बैठता था वहाँ की जमीन मेरे शरीर के दाह से जल जाती थी ! शरीर भी सभी सन्वियाँ शिथिल हो जाने से सभी इन्द्रियों के कार्य वन्द होने पर मेरा शरीर कभी कभी शब के समान निश्चेष्ट और सज्ञा-श्चन्य हो जाता था।"

इत्तीर के साथ नित्य जकटे हुए तथा देह बुद्धि के मित्राय अन्य कुछ न समझनेत्राले हम जैसे मनुष्यों की प्रेम-कल्पना यही हुआ करती है कि "प्रेम एक झरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण है!"
हमारी कल्पना इसके आगे दौडती ही नहीं। यदि इस कल्पना ने कुछ
अधिक दौड टमाई तो प्रेम को किसी व्यक्ति में प्रकाशित होनेगले
गुणों वी और आकर्षण समझकर हम उसे 'अतीन्द्रिय प्रेम' के भड़कीले नाम से पुकारते हैं, और उसकी भूरि भूरि प्रशस्त करने लगते है!
परन्तु बड़ों द्वारा प्रशसित यह 'अतीन्द्रिय प्रेम' स्यूल देहबुद्धि और
मृक्ष्म भोग-खाल्सा से कभी अलग नहीं रह सक्ता। श्रीरामकृष्ण के
जीवन में प्रकट होनेगले यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की तुलना में हमारा
यह 'अतीन्द्रिय प्रेम' कितना तुन्छ, अन्त सारशून्य और खोखला
है, यह तुरन्त दिख जाता है।

मक्तिशास्त्र का कहना है कि ययार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पराकाष्टा केंत्रछ एक ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा को छोडकर, अन्य किसी के भी जीवन में आज तक दखने में नहीं आई। छज्जा, घृणा, भय को छोडकर, छोकभय और समाजभय की परनाह न करके, जाति, कुछ, शीछ आदि सभी बाह्य ससार-बन्धनों को पूर्णतः भूठकर, इतना ही नहीं, वरन् स्वय अपनी टेह और सुख के विषय में भी पूर्ण उदासीन होकर भगवान् श्रीकृष्ण के ही सुख में अपना सुख अनुमन करनेवाळे किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण भक्तिशास्त्र में नहीं मिछता। भक्तिशास्त्र में कहा गया है कि श्रीमती राधा की कृपा हुए बिनाइस प्रेम का लाम अशत भी किसी को नहीं हो सकता और उसे श्रीकृष्ण का दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमती राधा के कामगन्धहीन दिन्य प्रेम द्वारा भगनान् श्रीकृष्ण स्थायी रूप से बॅघ गयेहैं और उन्हीं की इच्छानुसार वे भक्तजनों के मनोरय पूर्ण करते हैं! मनमें

निष्काम प्रेम थी सजीन मूर्ति श्रीराधा के समान प्रेम उर्यन हुए विना ईश्नर पति रूप से किसी को नहीं मिल सकता है और न उसे इस दिव्य प्रेम की माधुरी का अनुभव ही हो सकता है।

यद्यपि श्रीकृष्ण के प्रति त्रजेदगरी श्रीराधा के डिब्य और अदृष्टपूर्व प्रेम का वर्णन श्री शुक्तदेव जैसे आत्मानन्द में मग्न रहनेवाले परमहस् श्रेष्ट मुनियरों ने कई बार किया है, तथापि भारतवर्ष में साधारण लोग उस प्रेम का अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने का दग बहुत दिनों तक नहीं समझे थे। गोडदेशीय गोस्त्रामी छोगों का मत है कि छोगों को यह बात सिखाने के ठिए ही श्री भगतान् को श्रीमती राधा के माथ एक ही ञरीर में अपतार छेना पढ़ा। वही यह अन्त कृष्ण बहिगीर अयम राधारूप से प्रकट होनेमाला और छोगों के सामने मधुरभानका पूर्ण आदश रखनेताला श्रीगौरांग या श्रीकृष्णचैतन्य देव का अनतार है। उन्होंने यह भी लिखा है कि श्रीकृष्ण प्रेम की तीवता से श्री राभारानी के शरीर और मन में जो लक्षण और निरार उत्पन्न होते थे, वे सम पुरुष शरीरधारी श्रीगीराग में भी उनमी अपार ईश्वर भक्ति के कारण दीख पडते थे <sup>1</sup> इसी 'कारण श्रीगौराग को 'श्रीमती' भी कहा जाता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय, दिध्य तथा निष्काम प्रेम की अत्युच्च अनस्या को प्राप्त दृसरे उदाहरण श्रीगौराग देन हैं। अस्तु---

श्रीरामञ्च्या श्रीमती राघा की कृपा के जिना श्रीकृष्या-दर्शन असम्भग जानकर उन्हीं की उपासना में मग्न हो गये और अपने हर्रय की क्याबुक्ता उनके चरणों के क्षिकेटन वरने रूपे । ऐसी सम्पयता पे तुछ दिन बीतने पर उन्हें श्रीराज्ञा का दर्शन हुआ और उन्होंने पहले के अन्य देव-देनियों के समान श्रीराश को भी अपने शरीर में प्रिष्ट होते देखा! ने कहते हे - "श्रीकृष्ण-प्रेम में अपना सर्गस्व स्वाहा करनेनाडी, अनुपम, पिन्नोज्ज्ञल मूर्ति की महिमा और उसके माधुर्य का वर्णन करना असम्भन है। श्रीमती की काति नागकेशर पुष्प के पराग के समान गौर वर्ण थी।"

इस समय से उनके मन में हर भावना हो गई कि "मैं स्वयं राधा हूँ।'' श्रीमती के ध्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से श्रीराम-कृष्ण देव को अब उन्हीं के भाग में बिछक्क रु छीन हो जाने के कारण उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व का भी समृत्व विस्मरण हो गया; उनका मधुरभावजन्य ईश्वर-प्रेम इतना अधिक वढ गया कि श्रीराधा और उनकी अपस्या एक हो गई। उनमें उपरोक्त दर्शन से श्रीमती राधा और श्रीगौराग के मधुरभाव की पराकाष्ट्रा से उत्पन्न होनेवाले महाभाव के सभी छक्षण दिखाई देने छगे। दैष्णाद आचार्यों के प्रधों में महाभार के छक्षणों का किस्तारपूर्वक वर्णन है। वैद्याव तन्त्र में प्रवीण कैरवी ब्रह्मणी तथा वैष्णानचरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने, श्रीरामकृष्ण में सभी महाभाग के छक्षणों को देख आश्चर्यचिकत होकर और उन्हें अत्रतार जानकर उनकी स्तुति की। इस बात की चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण ने हमसे कई वार कहा कि "उन्नीस प्रकार के मात्र एकही जगह प्रभाशित होने से उसे महाभाव कहते हैं, ऐसा भक्तिशास्त्र में कहा है। जन्म भर सावना करके साधक अधिक से अधिक एक-दो भावो में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।(अपनी ओर उँगली दिखाकर)

यहाँ तो एक ही आधार से उन्नीसों + भाव एक जगह पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं।"

ऊपर बता ही चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रत्येक रोम-कृष से उस समय श्रीकृष्ण-विरह की दारुण यातनाओं के कारण बूँद बूँट्र रक्त बाहर निकलता था। स्त्रीत्व की भावना उनके रोम रोम में इस प्रकार मिद्र गई थी कि 'मै पुरुष हूँ' यह विचार उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आता था, और उनके शरीर और इन्द्रियों के सभी कार्य स्त्री-शरीर के समान ही होने लगे।

महाभाव में ऊपर बताये अनुसार कामात्मिका और सम्बन्धात्मिका दोनों प्रकार की भक्ति के उन्त्रीसों अन्तर्विमागों का एकत्र समावेश होता है। श्रीरामकृष्ण ने यहाँ पर इसी का निर्देश किया है। उनके ही मुँह से हमने यह सुना है कि स्वाधिष्टान चक्रवाले भाग के समी



रोमकूपो से उन दिनों प्रति मास नियत समय पर शोणितस्त्रार होता या, और वह स्त्रियो के समान तीन दिनों तक जारी रहता था! उनके भाञ्जे हृदयनाथ ने हमें बताया है कि "ये सब बाते मेरी आँखों की देखी हुई हैं। उन दिनों वे पहने हुए वस्त्र को दृषित होने से बचाने के उदेश से कौंपीन धारण करते ये—यह भी मैंने देखा है।"

वेदान्तवास्त्र का सिद्धान्त है कि मनुष्य वा मन ही उसके शारीर को तैयार करता है, वह (शारीर) तीत्र वासना और इच्छा की प्रवलता से जीनन में प्रतिक्षण बदलता रहता है। श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल में उनकी भागनाओं की उत्कटता के कारण उनकी देह में उत्पन्न होने वाले ये परिवर्तन इस वैदान्तिक सिद्धान्त के उत्तम उदाहरण हैं। श्रीरामकृष्ण और धूर्मकालीन ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभगों तथा उपलब्धियों की तुलना वरके ही पत्रलीचन आदि प्रसिद्ध पण्डित कहते थे, "आपके अनुभग और आपकी उपलब्धियों वेद-पुराणों को पीछे छोडकर और भी आगे वह गई हैं!" अस्तु—

उन्हें श्रोमती राधा का दर्शन और उनकी कृपा होने के बाद ही सिन्वदानन्दधन भगजान् श्रीकृष्ण के दर्शन का भी शीव ही लाम हुआ। वह श्रीकृष्ण मृति नित्य के समान उनके शरीर में प्रतिष्ठ हो गई। इस दर्शन के दोत्तीन महीने बाद दक्षिणेश्वर में परमहस्त तोतापुरी का आगमन हुआ। उनकी देखरेख में श्रीरामकृष्ण वेदान्तोक्त अदैतभार की सावना में निमग्न हुए। उन्होंने इसके बीच के समय की मधुरमाव में तन्मय होकर ईश्वर प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करने में विताया। हमने उनके मुँह से हुना है कि वे इस समय श्रीकृष्ण चिन्तन में इतने मान और तन्मय रहते थे कि उन्हें अपने पृथक अस्तित्व की पूरी विस्मृति होकर "मैं ही स्वय श्रीकृष्ण हूँ" ऐसा बोग हुआ करता था; और बीच बीच में, उन्हें इस संसार की प्रत्येक चराचर वस्तु श्रीकृष्ण रनरूप से प्रत्येक दिखाई देती थी! आगे चळकर एक दिन उन्हें दक्षिणेदगर के बगीचे में टहळते समय एक घास का फूळ मिळा। उसे वे अस्यन्त उत्कृष्टा सेहमें दिखाकर वडे हर्षपूर्वक बोले, "मधुरमाय-साधना के समय मुझे जो श्रीकृष्णमूर्ति दिखाई देती थी उसके शरीर का रंग इसी फूळ के रंग के समान था!"

यौजन के आरम्भ में वे कामारपुक्तर मे थे। उसी समय से उनके अन्त करण में प्रकृतिभाग की प्रवलता के कारण, उन्हें कभी कभी यही इच्छा हुआ करती थी कि ब्रजगोपियों ने स्त्री शरीर पाकर अपने उत्कट प्रेम से सब्चिदानन्द श्रीकृष्ण को पतिरूप से पाया था। इससे उन्हें ऐसा लगता था कि " यदि मैं स्त्री होता तो उन गोएयों के समान श्री-कृष्ण की पतिभान से भक्ति करके मैं भी उन्हें प्राप्त कर हैता। मेरा यह पुरुप-शरीर श्रीकृष्ण प्राप्ति के मार्ग मे एक जबरदस्त बाधा है।"उन्हें ऐसा लगता था कि 'यदि भिन्य में पुनः जन्म लेने की वारी आ जाय, तो किसी ब्राह्मण के घर में अत्यन्त स्वरूपपती दीर्घकेशी बाल-विध्या का जन्म लूँगा, और श्रीकृष्ण के सियाय अन्य किसी को भी पति नहीं समझूँगा ! निर्वाह योग्य अन और वस्त्र हो, एक छोटा सा घर हो, जिसकी चारों ओर थोडी सी ज़मीन रहे, में उस जमीन में चार-पॉच तरह की तरफारी-भाजियाँ उत्पन्न कर सकूँ, घर में एक दुध देनेवाली गाय हो, जिसकी सभी सेना शुश्रपा में स्वयं करूँ और उसे दुह भी सकूँ; उस घर में एक सूत कातने का चरखा रहे जिससे दिन के प्रकाश में घर का सब काम निपटाकर स्त कातते क्षाकरण के मजन गाऊँ, और फिर सन्व्या होने पर उस गाय के दूध से तैपार की हुई खीर आदि को अपने हाय में टेकर श्रीकृष्ण को खिळाने के छिए एकान्त में बैठकर अवन्त व्याकुळतादूर्वक रोते रोते उनकी पुकार करहें। श्रीकृष्ण को भी सुझ पर दया आएगी और वह बाळक बेप में आकर मेरे हाथ के उन पदार्थों को अहण करेगा; इस तरह बह नित्यप्रति, फिसी दूसरे के बिना जाने हुए ही आकर मेरे हाथ से खोने के पदार्थ जुएके से छे छिया करेगा! " मचिप श्रीरामकृष्ण क मन की यह अभिळादा इस रूप में पूर्ण नहीं हुई, तथापि वह मधुरभाव के साथनाकाळ में पूर्शकर रीति से पूर्ण हो ही गई थी।

मधुरभाय-साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण को प्राप्त होनेवाल दर्शन की वात बताकर हम विषय का उपसंहार करेंगे। उस समय एक दिन वे विष्णु मन्दिर में श्रीमद्भागवत सुन रहे थे। सुनते सुनते उन्हें भावा-वेश में श्रीकृष्ण की ज्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन हुआ। उस मूर्ति के चरणकमलों से धागे के समान दो ज्योतियाँ बाहर निकली। उनमें से एक तो उस भागवत की पोधी को स्पर्श करके रह गई और दूसरी उनके वश्च स्थल में चिपक्षकर रह गई कि दोनों ज्योतियाँ कुल समय तक वैसी ही स्थित में रही।

वे कहते थे—"इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी इट धारणा हो गई कि यद्यपि भागवत, भक्त और भगवान् ये सब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं तथापिये यथार्थ में एक ही हैं। भागवत (शास्त्र), भक्त और भगवान् ये तीनों एक ही हैं।—एक ही के तीन रूप हैं!!"

## नामानुक्रमणिका

अ अतीन्द्रिय प्रेम—३९८ अवतार--क बहोता है १६. वहाँ होता है ? ९-१० अष्टपाश---१४२ अहकारत्याग—२३९, ३०७ **अक्षय-रा**मङुमार का पुत्र ६९, १२६ आहारनिष्टा--१२० ईस्वरप्रेम का वेग—२०४ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—३६० त उद्धव---१७८ ক कर्मफ्लोपभोग---२५३-२५४ कर्मक्षय—२०९ काचनासक्ति-त्याग — २३६-२३९ कामस्याग—२३९ कामारपुकुर—श्रीरामकृष्ण का जन्म स्यान-११, १७१,२४१,२५५, ₹••, क्षण्डलिनी---३२७ गदाधर-श्रीरामकृष्य का वचपन का

नाम । " रामकष्म " देखी ।

गयाविष्णु--श्रीरामकृष्म का बचपन का मित्र-६२. ६४ गानदाह---२०५, प्रनरण २२ वॉ. २९८ गायन--श्रीरामकृष्ण का-५१, १०८, १३४, २०७ गिरिजा-श्रीरामकृष्य का गुरवन्ध, प्रकरण २३ वॉ, ३०८ ३१० गोपीप्रेम---१७८-१७९ गौरीपण्डित---प्रकरण २१ वॉ, २९१-२९७ चरखा—४०४ चाकरी—१३० चेतन्यदेव-८३, २७९,२८३,२९९, ३८२-३८३, ३८४ चन्द्र—श्रीरामकृष्ण का गुरुवन्ध् प्रकरण २३ वॉं ३०७-३०८ चन्द्रामणि देवी--श्रीरामकृष्ण की माता १४, विवाह १४, पति के ऊपर सकट १५-१६, कामारपुद्वर म भागप्रन १६, स्त्रभाव, संसार २१-२२, ३०,स्नेह और प्रेम ३९, उनके विचित्र अनुभव ३१३६, श्रीरामकृष्ण का जन्म ३८, गदाधर को उपदेश ४८, अध्यन्त सरस्र स्वभाव ४९, पतिनिधन ५४, दु ख

के दिन ५५, २४५, २६८, देव | ध्यान-१००, १०९ के पास घरना २७१

अयरामवाटी-धीरामकृष्य की समुराल १७१, २६७

जगदम्बादासी— मधुरवायू को पत्नी | निष्ठा और अनुदारता-१२० १६७, १७३, १७४

जराधारी--श्रीरामङ्गण का राममन्त्र दाता गर्, प्रमरण २५ वॉ.३३२. ३४३, ३४९, ३५०,

सन्मयता-१९५,२०३,२०९,२१९,

२२१ तिरस्कारबुद्धि--२८९

तीर्थयात्रा--१९० त्याग—" वैराग्य " देखो ।

दयानन्द सरस्वती--१६५ दक्षिणेश्वर वाली का मन्दिर—११०.

993 दास्यभक्ति---२२१, देवेन्द्रनाथ ठाकुर-महर्षि – ३६७

धनी लोहारित-शीरामकृष्ण की भिक्षा भिन्तमार्ग-९४-१०३, भन्ति के भिन्न-

माता ३३,३८, ६२ धर्मग्ठानि—६ धर्मदास लाहा—कामारपुदुर का वर्मी-

दार ४३. ४५, ६२

ध्येय—भारतवर्षका ३, पारचरवीं का ४

नारायण शास्त्री-पण्डित १५६-

350

पद्मलोचन-पण्डित ३३४, ३६०-३६५ पाप पुरुष---२०५

पाप पुण्य के फल-मुक्त पुरुषों के १६१ पाइचारयों का ध्येय-४

पंचवटी-श्रीरामकृष्य का साधना-स्थान १४०, २२३-२२४

प्रेम ---३७३-३७६

वुद्ध--८३, ३७०

बाह्मणी--भैरवी २४३, दक्षिणेखर में वागमन २७७-२८०, बात्सल्यभाव २८०-२८२,श्रीरामपृत्य के सम्बन्ध में थारणा २०८-२८४, पण्डितों से

विवाद २८७, बुछ और परिचय ३०५

27

भिन्न प्रकार ४०१

भारतवर्ष का ध्येय-3

भाव--८५-८७, भाव पचक ३७१-3 44

भैरवो--"त्राह्मगी" देखो । भग्नमूर्ति--९३३

अम--९४-९६ Ħ

मथुरानाथ विद्वास-मधुरमङ् १३, १२५, श्रीरामकृष्ण को नौकरी करने का आग्रह १३१, मथुरानाथ और श्रीरामकृष्ण—प्रकरण १५ वाँ और १६ वाँ, मथुर का स्वभाव १५३, श्रीरामकृष्ण से वाद १५६, शिव-शक्तिदर्शन १५९-१६०, थीराम-कृण की अलौकिकसेवा१५९,१६५, १८९, भावसमाधि के सम्बन्ध में श्रीरामरूप्य को आग्रह१७७-१८०, अन्नमेरुवतानुष्ठान ३३३, साधुसेवा ३३६-३३७, ३९४ मधुरभाव--मीमासा, प्रकरण २७ वॉ,

368 मधुसूद्रन दत्त-भायकेल-१५९ मन-साधक्त वा गुह २४०-२४२, मन ही शरीर को बनाता है ३०३,४०२, क्या साधक को मनकी बातें सनना

३६८-३६९,मधरभाव का सार तत्व

चाहिए १ ३४०-३४२ महाभाव--२७९, ४०१ माणिक राजा---१२,५०, ७९ माताजी-शारामङ्ग्य की धर्मपत्नी

" शारदादेवी " देखी ।

योगेश्वरी—" ब्राह्मणी " देखी ।

राघा~२९९,३८४,३८९,३९८-४०१

रामकुमार-श्रीरामकृष्ण का सबसे बड़ा माई१४,विवाह२४,अध्ययन२४-२५, ससार २४, ५६, ६९, सिद्धिलाभ २५, पत्नीवियोग ६८, कलकते में आगमन ७०,गृहस्थिति १०९,पूजक-पद स्वीकार ११६, ११८, मृत्यु

१२७, १३९ रामकृष्ण-जन्म ३८, बाल्पनाल४३, अन्नप्राशन ४३, आर्र्षण-शक्ति ४३

धारणा शक्ति ४५, १०५, नरसर्व स्वभाव ४५, पाठशाला के दिन ४५, ५७, हर एक बात वा कारण समझने की इच्छा ४६, अध्ययन--गणित के प्रति घुमा ४८, ६७, मूर्तियाँ

तैयार करना ४८, ८०, १२९, चित्र-कलानैपुण्य ४८, ८०, स्मरण-शक्ति ४८, आनन्दी वृत्ति ४८, मधुर आवाज्

५९, १०८, १३५, २०८, छोकप्रियता ५०-५१,७३,७८, भावतन्मयता ५१, पिनुवियोग ५३,वृत्ति में परिवर्तन ५७,

साधसग ५८, भावसमाथि ६१, टप-नयन ६२, पण्डितों की सभा में ६३,

ईरवरसेवा और दिव्यदर्शन६४-६५,शंकर

का पार्ट ६४, लिखना पटना ६७.

अभिनयपुत्व ७२, दुर्गादास कौ हार | विवाह, प्रकृत्ण १९ वाँ, २४५-२७३, ७३-७५, नारक मण्डली ७९, बलकते में उनके विवाह की मीमासा २४९-२६७, आगमन ८९ निर्मय स्वमाय १०६, ब्राद्मरी का आगमन २७७, उसका अवलोक्न शक्ति **००७, पूजा का** काम श्रीरामकृष्य के सम्बन्ध में सत् ३७९, १०८, अध्ययन की ओर दुर्लक्य १०८, २८४-२८६, बैध्यवचरण तथा गौरी आहारनिष्टा १२०, १२८, गगा-पण्डित का मत २८६-२९७, विचित्र भक्ति १२०, दक्षिणेश्वर में बास्तब्य **धुधा और गात्रदाह, प्रकरण २२ वॉं,** १२०, प्तकपदब्रहण प्रकरण १३ वाँ, २९८-३०४,तन्त्र साधना, प्रकरण २४ १३२, बतावली १२६, पूजा में तन्म-बाँ, ३९१-३३१, उनको साधनाएँ क्यों यता १३४, शक्तिदीक्षा-प्रहण १३७, करनी पड़ी ३११-३१४, साधनीत्साह ईस्वर-दर्शन के लिए ब्याउलता, प्रकरण ३१७, साधना के लिए वेदिश १२०, १४ वाँ,१३८-१४८,प्रयम दर्शन १४७. तत्रोक्त साधना३२०-३२३,स्त्री-जाति अलौकिक स्वभाव १५०, शिवमन्दिर के प्रति मानुभाव ३२३-३२६ तन्त्र-में १५७, निरहकार १६३, दुशाले साधनाकाल के दर्शन ३२७-३३०, वी दुईशा १६६, स्त्रीवेष १६७,१७०, बात्सत्यभावसाधन, प्रकरण २५ वाँ, अत्यन्त सुन्दर रूप १७१-१७३. ३३२-३५० स्वभाव ३४०-३४२, विनोद्धियता १७९, मथुर का हठ सत्यसङ्क्यत्व ३४२, राममञ्ज्रप्रहण और उसको समझाना १७६-१७७, १४३, रामलाला और उसकी लीलाएँ सरल स्वभाव १८५-१८९, स्याग १४१-१५०, भाव तन्मयता १५२, १८९-१९०,दिव्योन्माद१९४-२१३, साधुसंग ३५४-३५६,मधुरभाव साधना गानदाइ २०५, रासमणि को ताडना प्रकरण २९ वॉ, ३९०-४०४ २०८. ईश्वर-दर्शन के लिए व्याकुलता रामतारक-उर्भ हरुधारी,"हरुधारी" २१८, १९४, २७१, दास्यभक्ति देखो । २२१, सीताइर्शन २२२, पचवडी-रामलाला--१३८--१३९, ३४३-रोपग २२३, इठयोग का अभ्यास२२५. 340 हलधारी से बर्ताव २२७-२३३, काच-रामेश्वर-२४, ६८, ७०, १२६ नासक्ति कारयाग ५३६-२३९, काम-रासमणि-वृत्तान्त, ११०-११७, स्याग २३९, अहकार त्याग, २३९, ताइना २०७-२०८, मृत्यु २०५

श श शारदादेवी—श्रीरामकृष्ण की धर्म-पत्नी २६१-२६४, २६७-२६९ शिवनाथ शास्त्री—२५२ शक्तराचार्य—१०० शक्तुचन्द्र मास्टिक—२०८-२०९ स

स सदसद्विचार—२५७-२६१ समाधि—सविकच-१०० सर्यमाग्डा—४५, ६८, ८० साधक और साधना— प्रकल्प १० वॉ, ९२-१०३, साधना का अर्थ ९२-९८, साधनाएँ-श्रीरामद्दण को क्यों करनी पड़ी २१६-२१८, ३११-२१४ सिद्धि-२०७, ३२८ सीताजी का दर्शन—२२२ सुखळाळ गोस्वामी--११, १६ इ.सी.चेप-श्रीरामद्दणका-१६८, १६५-१७० हु हुठयोगाभ्यास—२२५

ह्र इडयोगाभ्यास—२२५ इड्डधारी-२२,२११-२१३,२२५, २२७ इड्डाव्यापुकुर-१२,४७ इड्डाव्यापुकुर-१२,४७ हमांगिनी—२१,१२६ इट्ययाम मुकर्जो—२२,१२५-१२९,१३१-१३२

स्तु श्विद्याम चट्डॉ—जन्म १३, गुण १३-१४, विवाह १४, सतार १५, विवाह १४, सतार १५, विवाह १४, सतार १५, विवाह १५, १६, १६ वाम से प्रयाण १६, कामारपुद्र में आगमन तथा वासत्व्य १६, धर्मानिष्ठा तथा उन्तर्याण १५-१०,४५, देवस्थानित्व १, रामेदवर की वाजा २४, भवा की वाजा २५, अद्मुत स्वप्ण और गदाधर का वस्तान २६-२८, औरामकृष्ण वाजम ३९, गवाधर के सम्बन्ध में विनता ४६, मृत्यु ५३-४४

## हमारे प्रकाशन हिन्दी विभाग

| हिन्द्।                               | विभाग                                    |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| १-३. श्रीरामृकृष्णवचनामृत-तीन         | भागों में ~अनु॰ पं. सूर्यका              | न्त त्रिपार्ठ |
| 'निराला', प्रथ                        | म भाग (तृतीय संस्करण)-                   | मूल्य ६)      |
| द्वितीय भाग-म                         | ल्य ६); तृतीय भाग-र                      | ल्य ७॥)       |
| ४-५. श्रीरामरूष्णलीलामृत-( वि         | तुत जीवनी )-( तृतीय सं                   | स्करण )-      |
| दो भा                                 | गों में, प्रत्येक भाग का सूल्य           | (4)           |
| ६. विवेकानन्द्र-चरित-(विस्तृत जीव     | नी)—सत्येन्द्रनाय सजूमदार                | , मूल्य ६)    |
| ७. विवेकानन्द्रजी के संग में-(बार्ताव | गप)-शिष्य शरच्चन्द्र,द्वि सं.            | मृत्य ५।)     |
| ८. परमार्थ प्रसंग स्वामी विरजान       | न्द, (आर्ट पेपर पर छपी हु                | ξ)            |
|                                       | कपड़ेकी जिल्द, मूल                       | ર્વે સાત)     |
|                                       | काईबोर्डकी जिल्द, "                      | ₹1)           |
| स्वामी विवेकानन                       | द कृत पुस्तकें                           |               |
| ९. भारत में विवेकानन्द-(विवेक         | . <u>द</u><br>जनदन्ती के भारतीय व्याख्या | ন) ৬)         |
| १०. ज्ञानयोग                          | ( प्रथम संस्करण )                        | ે રો          |
| ११. पत्रावली (प्रथम भाग)              | ( प्रथम संस्करण )                        | ર=)           |
| १२. ,, (द्वितीय भाग)                  | ( प्रथम संस्करण )                        | , 국=)         |
| १३. धर्मविशान                         | ( द्वितीय संस्करण )                      | ₹II=)         |
| १४. कर्मयोग                           | (द्वितीय संस्करण)                        | १॥=)          |
| १५. हिन्दू धर्म                       | ( द्वितीय संस्करण )                      | र्ग)          |
| १६. प्रेमयोग                          | ( तृतीय सस्करण )                         | १।=)          |
| १७ भक्तियोग                           | ( तृतीय संस्करण )                        | १।=)          |
| १८. अत्मानुभृति तथा उसके मार्ग        | (तृतीय संस्करण)                          | ११)           |
| १९. परिवाज्क                          | (चतुर्थ संस्करण)                         | १।)           |
| २०. प्राच्य और पाश्चात्व              | ( चतुर्थ संस्करण )                       | ₹I)           |
| २१. महापुरुषों की जीवनगाथायें         | ( प्रथम संस्करण )                        | १।)           |
| २२. राजयोग                            | (प्रथम संस्करण)                          | <b>१=</b> )   |
| २३. स्वाधीन भारत! जय हो!              | (प्रथम सस्करण)                           | <b>१=</b> )   |
| २४. धर्मरहस्य                         | ( प्रथम संस्करण )                        | १)            |
|                                       |                                          |               |

नामानुक्रमणिका

દ્દ

शुधा—विचित्र क्षुषा और गाउदाह, प्रकरण २२ वाँ, २९८-३०४ ज्ञानमार्ग—९८, ९९, १०२

# हमारे प्रकाशन हिन्दी विभाग

| हिन्द्। विभाग                            |                               |               |  |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| १-३. श्रीराम्कृष्णवचनामृत-ती             | न भागों में~अन् ॰ पं. सर्यव   | ान्त त्रिपाठी |  |
| 'निराला', प्र                            | यम भाग (तृतीय संस्करण)-       | मल्य ६);      |  |
| द्वितीय भाग-                             | मृल्य ६); े तृतीय भाग-        | मृत्य ७॥)     |  |
| ४-५. श्रोरामरूष्णलोलामृत-(वि             | ।<br>स्तृत जीवनी )-( तृतीय ।  | तंस्करण )-    |  |
| दो भ                                     | ागों में, प्रत्येक भाग का मूल | य(५)          |  |
| <b>६. विवेकानस्य-चारेत-(</b> विस्तृत जीव | रनी)—सत्येन्द्रनाथ मजूमदार    | , मूल्य ६)    |  |
| ७. विवेकानन्दंजीके संग में (वार्ता       | लाप)-शिष्य शरच्चन्द्र,द्वि स  | . मूल्य ५१)   |  |
| <b>८. परमार्थ प्रसंग</b> स्वामी विरजा    | नन्द. (आर्ट पेपर पर छवी ह     | ર્ક)          |  |
|                                          | कपड़ेकी जिल्द, मूर            | यं ३॥।)       |  |
|                                          | कार्डबोर्डकी जिल्द, '         |               |  |
| स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें           |                               |               |  |
| ९. भारत में विवेकानन्द-( विवेक           | क्षतन्द्रजी के भारतीय व्याख्य | ান) ५)        |  |
| रे०. ज्ञानयोग                            | ( प्रथम संस्करण )             | ં કો          |  |
| ११. पत्रावली (प्रथम भाग)                 | ( प्रथम संस्करण )             | ₹=)           |  |
| २२. ,, (द्वितीयभाग)                      | (प्रथम संस्करण)               | , マ=)         |  |
| <b>१३. धर्मविश्वान</b>                   | (द्वितीय संस्करण)             | १॥=)          |  |
| (ध. कर्मयोग्                             | (द्वितीय संस्करण)             | शा=)          |  |
| १५. हिन्दू धर्म                          | ( द्वितीय संस्करण )           | १॥)           |  |
| ६. प्रेमयोग                              | ( तृतीय संस्करण )             | १।=)          |  |
| ९७ भक्तियोग                              | (नृतीय संस्करण)               | 원)            |  |
| ८. आत्मानुभृति तथा उसके मार              | र्ग (तृतीय संस्करण)           | <b>81</b> }   |  |
| १९. परिवाज्क                             | ( चतुर्थ संस्करण )            | १।)           |  |
| २०. प्राच्य और पाश्चात्य                 | ( चतुर्थ संस्करण )            | <b>?</b> ()   |  |
| ११. महापुरुषों की जीवनगायाय              | ( प्रथम संस्करण )             | १।)           |  |
| १२. राजयोग                               | (प्रथम संस्करण)               | <b>(=)</b>    |  |
| <li>स्वाधीन भारत ! जय हो !</li>          | (प्रथम सरस्य )                | <b>१=</b> }   |  |
| २४. धर्मरहस्य                            | (प्रथम संस्करण)               | १)            |  |

```
२५ भारतीय नारी
                                  ( प्रथम सस्करण )
                                                          111)
२६ शिक्षा
                                  ( प्रथम संस्करण )
                                                         11=)
२७. शिकागी-वक्तता
                                  (पञ्चम संस्करण)
                                                         11=)
२८. हिन्दू धर्म के पक्ष में
                                  (द्वितीय सस्करण)
                                                         u=)
२९. मेरे गुरुदव
                                  (चतुर्थ सस्तरण)
                                                          11=)
३०. कवितावली
                                  ( प्रथम सस्करण )
                                                         11=)
३१. भगवान् रामरुष्ण धर्म तथा संघ (प्रथम सस्करण)
                                                         11=)
३२ शोकदायी विचार
                                  (प्रथम संस्करण)
                                                         11=)
३३. वर्तमान भारत
                                  ( तृतीय सस्करण )
                                                           11)
३४. मेरा जीवन तथा ध्येय
                                 (द्वितीय संस्वरण)
                                                           n)
३५. मरणोत्तर जीवन
                                 (द्वितीय सस्करण)
                                                           11)
३६. मन की शक्तियाँ तथा जीवनगठन की साधनायें
                                                           H)
     सरल राजयोग
                                  ( प्रथम संस्करण )
                                                           11)
३८ पुषहारी बाबा
                                  (द्वितीय सरम्रण)
                                                           n)
३९. मेरी समर-नीति
                                   ( प्रथम सस्करण )
                                                         1三)
४०. ईशदूत ईसा
                                 ( प्रथम संस्करण )
                                                          1=)
४१. वेदान्त-सिद्धान्त और व्यवहार ( प्रथम संस्कृत्ण )
                                                          1=)
४२. विवेकानन्दजी से वार्ताराप
                                 (प्रथम सस्वरण)
                                                        11=)
४३ विवेजानन्द्रजी की कथायें
                                 ( प्रथम सस्करण )
                                                          ₹1)
४८ श्रीरामकृष्ण-उपदेश
                                 ( प्रथम संस्करण )
                                                         n=)
१-२ श्रीरामरुष्ण-चरित्र-प्रथम भाग, (तिसरी आवृति)
                                                         81)
                                                        (의양
                       ु द्वितीय भाग ( दुसरी आवृत्ति )
                               ( दुसरी आवृत्ति )
३. श्रीरामकृष्ण-वाक्सुधा∸
                                                        111=)

 श्रिकागा-स्यारयार्ने-स्वामी विवेकानद (दुसरी आवृत्ति )

                                                         11=)
५. माझे गुरुदेध—स्वामी विवेकानद
                                   ( दुसरी आवृत्ति )
                                                         II=)
६. हिंदु धर्माच नव-जागरण—स्वामी विवेबानद
                                                         11-)

 पवहारी चावा—स्वामी विवेकानद

८. साधु नागमहादाय चरित्र-
                                    ( दुसरी आवृत्ति )
     श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर-१, मध्यप्रदेश
```